



UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION





Presented to Rai Manifal Nahar Bahasur with best + affectionale regards from Suran Chand Nahar 48 Indian Inviror Freet? Calcutta, 13 B. Oct: 18



# JAINA INSCRIPTIONS.

Containing Index of Places, glossary of names of Shrdvaka Castes and Gotras of Gachhas and Achdryas with dates.

#### Collected & Compiled

BT

Puran Chand Nahar, M.A., B.L., M.R.A.S.,

Vakil, High Court; Examiner, Calcutta University; Member, Asiatic Society of Bengal; Behar & Orissa Research Society; Sahitya Parishad, Calcutta; Jaina Shwetambar Education Board, Bombay; &c. &c.

PART I.

CALCUTTA, 1918 PK 5009 N3 1918 U.1

# Printed by PUNDIT KRISHNA GOPAL MISHRA

at the

B. L. PRESS

1-2, Machuabazar Street, Calcutta. Except pp. 1-62
Printed by Ramdhin Singh at the Vishvavinode Press, Azimganj.

AND

Published by V. J. JOSHI, Hony. Manager, Jaina Vividha Sahitya Shastra Mala Office, Benares City.



जैन रोख संग्रह।

कतिपय चित्र और आवश्यक तालिकायों से युक्त।

### प्रथम खराड।

## संग्रह कर्त्ता

पूरणचन्द नाहर, एम. ए., बि. एठ., वकीछ, हाईकोर्ट; रयाठ एसियाटिक सोसायटी, एसियाटिक सोसायटी बेंगाठ, रिसार्च सोसाइटी बिहार-उड़िसा आदि के मेंबर; विश्वविद्यालय कलकत्ता के परीक्षक इत्यादि २

Nahar, Puran Chand

कलकत्ता

वीरसंवत् २४४४

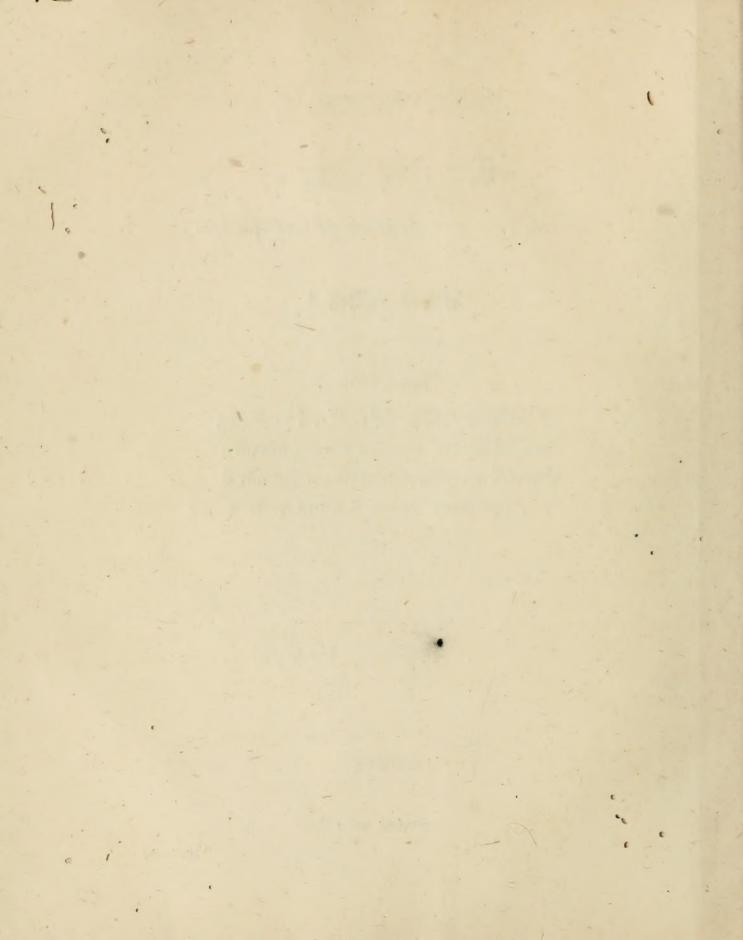

# BAIN INSCRIBTIONS.

# जैन हेख संग्रह।

भारतके प्राचीन इतिहासके प्रमाणोंके प्रधान साधन लेख ही है। विशेवतः जैनियोंके सिलसिले वार इतिहासके अभाव में इन्हों के लेखों का संग्रह बहुत ही आवश्य के है। इतिहास का बहुतसा भाग शिलालेख पर निर्भर है। जो वात शिलालेखसे जानी जा सकती है वह इतिहाससे नहीं, क्योंकि इतिहास में समय परिवर्तनसे फेरफार पड़ जाता है किन्तु पत्थर पर जो कुछ लिखा गया वह पत्थर के अन्त तक बना रहता है। अतएव लेखों से इतिहास को बहुत सी सहायता मिल जातो है। यह आनन्दकी बात है कि आज कल बहुतसे सजनोंकी इस पर हुष्टी भी आकर्षित हुइ है। मैं इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकोंका समय नए करना नहीं चाहता, किन्तु संक्षेपमें कुछ स्वना देता हूं ताकि इस ओर और भी लोग ध्यान देकर ऐसे संग्रहसे लाभ उठावें और मेरा परिश्रम सफल करें। मुझे लेखों का बहुत दिनों से प्रेम था, खास करके हमारे जैन लेख देखतेही मेरा जी हरामरा हो जाता था, परन्तु अङ्गरेजी जनेंल, पत्रिका, रिपोर्ट और स्वदेशो भाषाके पत्र या पुस्तकों में लेख देखने के सिवाय स्वयं कोई लेख देखनेका अवसर न मिला था। कुछ दिनोंसे यह जैन लेखों की उपयोगिता मेरे मस्तिष्क में ऐसी घुस पड़ी कि जहां कहीं किसीके पास लेखका हाल सुना या किसी मन्दिरादि स्थानों में गया तो वहां के लेख देखे विना वित्त को शांति नहीं होती थी। इस कारण मैंने खयं जो लेख पढ़ें है इतने इकड़े हो गये कि उसका एक संग्रह हो सकता है। इसी विचारसे यह कार्यमें में प्रकृत हुआ हूं। मेरा संस्कृत आदि भाषाओंमें अधिक प्रवेश नहीं है या में कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, विशेष कर जैन शास्त्र में मेरा सल्ल प्रेम है, इस कारण बहुतसे लेख पढ़नेमें भ्रम हो गया होगा सो, आशा है, रूपया सुधी जन सुधार कर पढ़ेंगे।

लेख खास करके पत्थर और धानु पर ही होते हैं। पत्थर परका लेख धानु से शीघू क्षय हो जाता है। इस कारण प्रायः पत्थर पर का लेख कुछ काल में अस्पष्ट हो जाता है। अतप्य मैंने विशेष करके धानु परके लेखों को अधिक पढ़ने का प्रयास किया है। लेखों पर प्रायः निम्नलिखिन बातें लिखी रहती हैं:—

- १। वर्ष, मास, तिथि, बार आदि। २। वंश, गोत्र, कुलों के नाम।
- रे । कुर्शिनामा । १ । गच्छ, शाखा, गण आदिके नाम ।
- ५। आचारयोंके नाम, शिष्यों के नाम, पहावली।
- ६ । देश, नगर, ग्रामों के नाम। ७ । कारिगरों के, खोदनेवालों के नाम।
  - द। राजाओं के, मंत्रियों के नाम। १। समसामयिक वृत्तान्त इत्यादि।

उत्ररोक्त विवरणों में जैन श्रावकींकी ज्ञाति, वंश, गोत्रादि और जैन आचार्योंके गच्छ शाखादिकी दो सूची पाठकोंकी सेवामें उपिस्थित की जायगी, जिसमें सुगमता के छिये (१) ज्ञाति, वंश, गोत्र (२) संवत्, आचार्योंके नाम और गच्छ रहेगा। सुज्ञ पाठकगणको ज्ञात होगा कि बहुतसे छेखोंमें वंश, गोत्रादिका उछेज पूर्णरीति प्रे पाया नहीं जाता है:—जैसे कि कोई २ छेखमें केवल गोत्र ही छिखा है, ज्ञाति, वंशका नाम या पता नहीं है। ज्ञाति वंशादिके नाम भी कई प्रकारसे छिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि ''ओसचाल'' ज्ञातिके नाम छेखोंमें आठ प्रकार से छिखे हुए मिलते हैं [१] उपकेश [२] उकेश [३] उवएश [४] उएश [५] उपसवाल [६] ओसलवाल [९] ओश [८] ओसवाल। छिखना निष्प्रयोजन है कि यहां सूचीमें ऐसे आठ प्रकारके नामोंको एक 'ओसवाल' हैडिङ्ग में दिया गया है। इसी प्रकार कोई २ छेखोंमें आचार्यों के नाम, उनके शिष्योंके नाम, गच्छादि का विवरण पूर्णतया नहीं है। प्रतिष्ठास्थानोंके नाम भी बहुतसे छेखोंमें विरुक्तल नहीं है। पुरातस्वप्रेमी सज्जनगण अच्छी तरह जानते हैं कि प्राचीन विषय में ऐसो बहुतसी कठिनाइयां मिलती हैं, स्थान २ में प्राचीन छेख धिस गये हैं, इस कारण बहुत सी जगह प्रयत्न करन पर भी खुलामा पढ़ा नहीं गया है।

यह "लेख संग्रह" संग्रह करनेमें हमें कहां तक परिश्रम और व्यय उठाना पड़ा है सो सुज्ञ पाठक समझ सक्ते हैं; "नहि वन्ध्या विज्ञानाति गर्भप्रसववेदनाम्।" अधिक लिखना व्यर्थ है। यह संग्रह किसी भी विषयमें उपयोगी हुआ तो मैं अपना समस्त परिश्रम सफल समझूंगा।

आशा है कि और २ आचार्य, मुनि, विद्वान् और सज्जन लोग भी जैन लेख संग्रह करनेमें सहायता पहुंचावें और उनके पास के, या जिस स्थानमें वे विराजते हों वहांके जैन लेंखों को प्रकाशित करें तो बहुत लाभ होगा और शीघु ही एक अत्युत्तम संग्रह वन जायगा। किं बहुना।

इ० स० १८१५

निवेदक— पूरणचन्द्र नाहर।

# सूचीपता।

|                      |           |                  | τ     | 1त्रों | <b>1</b> |                      |          |       | , •         | थुः   | त्राक      |
|----------------------|-----------|------------------|-------|--------|----------|----------------------|----------|-------|-------------|-------|------------|
| জবি                  | नमगं ज    | मूर्शिदा         | वाद   | ]      |          |                      | क        | लकत   | 7           |       | ,          |
| <b>झुमतिनाथजी</b> का | मन्दिर    | •••              |       | •••    | 8        | धमनाथ खामी           | का मंदि  | र्    |             | *40   | द्रशहध     |
| ्<br>पद्मप्रभुजीका   | 9.9       | •••              |       |        | 3        | महावीर खामी          | का       | 33    | •,••        | •••   | 29         |
| नेमिनाथजीका          | j)        | ***              |       |        | 8        | चंद्रप्रभुजीका       | _        | 15    | • 0 •       | ***   | २८         |
| चिंतामणिजीका         | a.s       | • • •            | •     | • •    | 4        | शीतलनाथजीव           |          | 99    |             | •••   | 5€         |
| संभ्वनाथजीका         | 9,        | •••              | •••   | ξ      | २१       | माधोलालजीष           |          |       |             |       | इ०         |
| श्रांतिनाथजीका       | 39        | ***              | • • • | 5 0 0  | 9        | माधोलालजीक           |          |       | प्रागहडूा ) |       | 23<br>30 0 |
| सांवलीयाजीका         | 91        | •••              | ** *  | •••    | 5        | जीवनदासजीव           |          | -     | ***         |       | 38         |
| राय युधसिंहजी        | का घर दे० | • • •            | ***   | •••    | è        | पन्नालालजीका         |          |       |             | •••   | 20.03      |
| बाल                  | चर [ म    | शिंदाबा          | द ]   |        |          | आदिनाथजीक            |          |       |             | •••   | इशहरू      |
| आदिनाथजीका           |           | •••              | •••   | 100    | 5        |                      | -        |       | गलपुर]      |       |            |
| विमलनाथजीका          | 23        | ***              | • • • | •••    | १०       | वासुपूज्यजीका        |          |       | • • •       | •     | . 35       |
| संभवनाथजीका          | 71        | •••              | •••   | ***    | १२       |                      |          |       | मागल पुर    | ( )   |            |
| सांवलीयाजीका         | 17        |                  | •••   | •••    | १५       | सुखराजजीका           |          |       | •••         | 4 0   | . 30       |
| दादाजी कास्थान       | •••       | • • •            | • • • | •••    | १७       |                      | भाग      | . 2   |             |       |            |
| रायधनपतसिंहर्ज       | ोका घर दे | •••              | •••   | •••    | 68       | वासुपूज्यजीष         |          |       |             | •,•   | 36         |
| किरतचन्दजीका         | घर दे०    | •••              | ••    | •••    | १५       |                      |          | -     | विहार]      |       |            |
|                      | ·         | पृशिदाब          | ia 1  |        | ١.       | सुविधिनाथर्ज         | का मंगि  | देर   | • • •       | •••   | 83         |
| आदिनाथजीका म         |           | 3121919          | ار کی | •••    | 0.5      | 8                    | नुत्रिय  | क ंड  | [ विहार     | ]     |            |
| 7                    |           | 5.2              | 7     |        | 69       | महावीर खार्म         |          | -     | •••         | •     | •• 99      |
|                      | 9         | र्शिदाव          | [द्]  |        |          |                      | भ जा गरा | या ि  | विहार्]     |       |            |
| <b>बग</b> त्रोठजीका  |           | •••              | •     | ***    | १८       | श्रीमहावीरजी         | 3        |       |             | • • • | ४२         |
| काांसम               | वाजार     | [ मुर्शिः        | राजा  | द ]    |          | त्रामहापार <b>जा</b> |          |       | -           | ٦ .   | 97         |
| निमनाथजीका मं        | दिर       | •••              | •     | •••    | १ए       |                      | पाव      | 19ुरा | [ विहार     | j     |            |
| दस्ते                | शहाट ।    | <b>मुशिंदा</b> ब | ाढ 1  |        |          | समवसरण<br>जलमंदिर    | •        |       | •••         |       | 88         |
| जीर्ण मन्दिर         | •••       |                  |       |        | 38       | गांव मन्दिर          |          | p 0   | ***         | •••   | 99         |
| ,                    |           |                  | -     |        |          | in a colored         | 6.       |       |             | -     | ४५         |

|                      |            | पत्र  | ांक                     |                                   | प          | त्रोंक  |       |
|----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|
| · f                  | वहार       |       | {                       | चिकाग                             | ो[ अमेरी   | ि । त   |       |
| मथियान महलाका मन्दि  |            | •••   | ५२                      | डाँ० फुमार खामी                   |            |         | . 88  |
| चंद्रपृभुजीका "      | 24.0       | • • • | 48                      | ğ                                 | इङ्गलेन्ड  |         |       |
| आृदिनाथजीका ,,       | • • •      | •••   | 44                      | मे॰ लुवार्ड                       | • • • •    |         | 33    |
| . रा                 | जगृह       |       |                         | जयपुर                             | [ राजपूना  | ना ]    |       |
| पार्श्वनाथजीका मंदिर | • • •      | •••   | 46                      | घ्यापारीओंके पासकी                |            | ***     | 63    |
| विपुलगिरि "          | • • •      | •••   | <b><i><u>88</u></i></b> | अजमे                              | [राजपूत    | ाना ]   |       |
| रत्नगिरि             | • • •      |       | ६्५                     | वारलीं गाव से प्राप्त प           |            |         | 3,    |
| उद्यगिरि "           | • • •      | • • • | ६६                      |                                   | रस [ काश   | Pt 7    | .,    |
| स्वर्णगिरि "         | *** *      | •••   | €9                      |                                   | । रस [ कार | 113     |       |
| वैभार गिरि           | • • •      | • • • | 99                      | सुतरोला का मंदिर                  | •••        | • • •   | 23    |
| क                    | डलपुर      |       |                         | वहूजीका 3,                        | • • •      |         | 33    |
| आदिनाथजीका मंदिर     |            | •••   | 90                      | पटनीटोलेका ,,                     | . • •      | • • •   | 99    |
|                      | पटना       |       |                         | चुन्नीजीका ,,<br>रामचन्द्रजीका ,, | * * *      | • • •   | "     |
|                      |            |       |                         | प्रतापसिंहजीका ,,                 | •••        |         | 900   |
| पार्श्वनाथजीका मंदिर | ***        | •••   | 95                      | कुशला शीका ,,                     | ***        | •••     | १०२   |
| दोदाचाड़ी            | • • •      | •••   | ८३                      |                                   | री [ बनार  | 27 ]    | , 1-1 |
| स्थुलभद्रजीका मंदिर  | • • •      | • • • | <b>c</b> 2              |                                   | रा [ अगार  |         |       |
| शेठ सुदर्शनजीका 🦠 🥠  | •••        | •••   | <b>E</b> 3              | कुशलाजीक। मंदिर                   | ~ "        | • • •   | १०३   |
| समे                  | त शिखर     |       |                         |                                   | मिर्जापुर  |         |       |
| ऋजुवालका             | • • •      | * * * | ८४                      | पंचायती मंदिर                     | * * *      |         | 27    |
| मधुवन '''            | • • • •    |       | 33                      | धनसुखदासजीका "                    |            | •••     | 600   |
| टोंकके चरणों पर      | • • • •    | • • • | दर्द                    |                                   | दिल्ली     |         |       |
| तेजपः                | [आसाम      | 1     |                         | चेलपूरीका मंदिर                   |            | • • •   | १०६   |
| रायमेघराजजी का संदिर |            | .1    | £3                      | नवघरेका "                         | • • •      | •••     | ६०७   |
|                      |            |       | 65                      | चिरेखानेका ,,                     |            | • • • • | 3,9   |
| म्यु                 | नक [जर्मनी |       |                         | छोटे दादाजीका ,,                  | ***        | • • •   | १२३   |
| जादुघर               | • • •      | • • • | हर्द                    | हजारोमलजीका घर                    | दे०        |         | • १२१ |

| पत्रांक                                | 5                                    | पत्रांक                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| अजमेर।                                 | शत्रुं जय पर्वत ।                    |                                       |
| भौडी पार्श्वनाथजो का मन्दिर १२         | अ साकरचन्द प्रेमचन्दकी दुंक · · ·    | ٠٠٠ وڅ ٥                              |
| सम्मवनाथजी का ,, ••• ••• १२            | अप्रेमाभाई हेमाभाईकी ,, "            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| दादाजीकी छत्री ,, १३                   | ३ प्रेमचन्द्र मोदीकी ,, "            | ,,,                                   |
| जयपुर।                                 | शेठ वाल्हाभाईको ,,                   | 9 € 3                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | शैठ मोतीशाको ,, ***                  | १३४                                   |
| यति श्यामलालजीके पास मूर्त्तियों पर १३ | See ( mid as m. ) 33                 | ۶۰۰                                   |
| यति किशनचन्दजीके पास मूर्त्तियों पर १३ | राणकपुर।                             |                                       |
| जोधपुर।                                | आदिनाथजीका मन्दिर                    | १६५                                   |
| महावीर स्वामीजीका मन्दिर % १६          | ६ सादडी।                             |                                       |
| केसरीयानाथजीका ,, ''' " १४             | पार्श्वनाथजीका मन्दिर                | १७२                                   |
| मुनिसुव्रत स्वामीजीका ,, १४            |                                      | ,                                     |
| धर्मनाथजीका 🥠 … १५                     | माकाडा ।                             |                                       |
| दिनाजपुर।                              | जैनमन्दिर ""                         | 21                                    |
| चन्द्रप्रभु स्वामीका मन्दिर १६         | अर्द वालोतरा।                        |                                       |
| धुलेबा रिखमदेव (मेबाड)                 | शीतलनाथजीका मन्दिर                   | 808                                   |
| केसरीयांनाथजीका मन्दिर " " १६          | देद केसरीयानाथजीका मन्दिर            | १७६                                   |
| दादाजीकी छत्री १९                      | वाडमेड ।                             |                                       |
| पगलीयाजी                               |                                      | 005                                   |
| पालीताणा (काठियाबाड )                  | वडा मन्दिर श्रीपार्श्वनाथजीका        | 695                                   |
| मोतीसुखीयाजीका मन्दिर १५               | यति इन्द्रचन्दजीका उपाश्रय           | १९७)                                  |
| शेंठ नरसिंह केशवजीका ,, १५             | ो गोपोंका ,,                         | 25                                    |
| शेंड नरसिंह नाथाका ,, १५               | भेडता।                               |                                       |
| शेठ कस्तुरचन्दजीका ,, ,                | 0 - 2 0 - 111 '                      | 650                                   |
| गोडी पार्श्वनाथजीका ,, १               |                                      | 454                                   |
| यति करमचन्द् हेमचन्दका ,, १५           | 0                                    | 855                                   |
|                                        | , धर्मनाथजीका "                      | • • •                                 |
| दिगंदरीका पञ्चायती ,, १६               | <ul><li>आदिश्वरजीका नया ,,</li></ul> | 6<8                                   |
|                                        |                                      |                                       |

|                           | पङ्           | ांक         |                         |                | ज   | গাঁক        |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|-----|-------------|
| चिन्तामणिपार्ध्व नाथका ,, | ***           | 628         | केकिं                   | द्र।           |     |             |
| कड़लाजीका "               | •;•           | ३८१         | पार्श्व नाथजीका मन्दिर  | •              | ••• | ६२२         |
| महावीरजीका ,,             | •••           | 11          |                         | हो ।           |     | 4.12        |
| तप्यच्छका उपाश्रय         | •••           | 853         |                         | 1211           |     |             |
| ं ओसिया                   | 1             |             | महावीरजीका मन्दिर       | • • •          |     | <b>२</b> २६ |
| महाबीर स्वामीका मन्दिर    | •••           | 922         | सांडेरा                 | व।             |     |             |
| ,                         | •••           | 23.9        | शान्तिनाथजीका मन्दिर    | • • •          | *** | २२८         |
| डुंगरीके चरण पुर          | •••           | 928         | नान                     | TI             |     |             |
| पाली ।                    |               |             | जैन मन्दिर              | ***            | ••• | २३६         |
| नौलखा मन्दिर              | •••           | 99          | <b>खा</b> लर            | हिं।           |     |             |
| गोडीपार्थ्व नाथका मन्दिर  | •••           | २०४         | जैन मन्दिर              | - 000          | *** | <b>२३</b> १ |
| लोढारो वासका ,,           | •••           | २०५         | हटुंद                   | ते             |     | *           |
| शान्तिनाथजीका "           | 000           | 59          | मृहावीरज़ीका मन्दिर     |                | ••• | 12          |
| सोमनाथजीका ,,             | • • • • • • • | 99          | माताजीका ,,             | •••            | ••• | २३३         |
| नाडोल                     | 1             |             | खएडरमें मिला हुआ पतथर प | τ              | ••• | २३४         |
|                           | ***           | ૨૦૬         |                         |                |     | 111         |
| •                         | •••           | २०६         | जाही                    |                |     |             |
| नाडलाई                    |               |             | महावीरकीका मन्दिर       |                | ••• | २४१         |
|                           | •••           |             | चोमुखजीका ,,            | •••            |     | २५३         |
| वैमिनाथजीका भान्दर        | 888           | <b>२</b> १२ | तोपखानामें              | •••            | ••• | २३८         |
|                           | <u> </u>      | ३१७         | ं हरजी                  | 11             |     |             |
| कोट बोलंक                 |               |             | ज़ैन मन्दिर             | • • •          | 81* | २४३         |
| जैत मन्दिर                | •••           | इ१६         | <b>जू</b> ना            | 1              |     |             |
| घाणेराव                   | 1             |             | जैन मन्दिर              | •••            | ••• | 288         |
| ज़ैन मन्दिर ,             | •••           | 22          |                         | ंडा ।          |     | 10.7        |
| बेलार।                    |               |             | जूना वे                 |                | 444 | 5000        |
|                           | •••           | 366         | जैन मन्दिर              | ***.           | ••• | २५५         |
| फलोदी ।                   |               |             | नगर गां                 | 3              | e   |             |
| बड़ा जैन मृन्दिर          | 000           | <b>२</b> २१ | जैन मन्द्र              | 4 4 6<br>Maria | ••• | २४७         |

?

|                         | पन्नांक   | 1          |                   | पत्र  | कि   |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------|
| सांचोर                  |           |            | वधीणा             |       |      |
| जैन मंदिर "" "          | * *** 384 | जैन मन्दिर |                   | •••   | २६७  |
| रतपुर                   |           |            | लाज-नीतोडा        |       | ,    |
| जैन मंदिर , ***         | *** 786   | जैन मन्दिर |                   | •••   | २६७  |
| बिलाडा                  |           |            | नोदिया            |       |      |
| जैन मंदिर "             | २५०       | जैन मंदिर  | ***               |       | 258  |
| बोहिया (मारव            | बाड़ )    |            | कोटरा             |       |      |
| जैन मंदिर ""            | २५०       | जैन मंदिर  |                   |       | २६६  |
| कोटार [ गोड़व           | गड़ ]     |            | वरमाण             |       |      |
| जैन मन्दिर "            | २५१       | जैन मन्दिर |                   |       | २६०  |
| किराडू                  |           |            | लोटाना            |       |      |
| कुमारपालका जीर्ण मन्दिर |           | जैन मन्दिर | •••               | • • • | 25 ह |
| सुंघा पहाई              | ो         |            | माकरोरा           |       | •    |
| जैन मन्दिर              | ••• २५३   | जैन मन्दिर | •••               |       | २६६  |
| चिंदयाला                |           |            | घवली              |       |      |
| जैन मन्दिर              | ••• २५६   | जैन मंदिर  |                   | •••   | 290  |
| पंडवाडा                 |           |            | सीवेरा            | •     |      |
| जैन मन्दिर "            | ••• २६२   | जैन मंदिर  | •••               | ***   | 290  |
| वीरवाडा                 |           |            | जीरावल पार्श्वनाथ | 1     |      |
| जैन मन्दिर " "          | ••• २६५   | जैन मंदिर  |                   | • • • | 290  |
| बसंतगढ़                 |           |            | अंजारा पाश्वनाथ   | ,     | 1,00 |
| जैन मन्दिर              | ••• २६५   |            | अजारा पारवनाय     |       | २७३  |
| पालडी                   |           | जैन मंदिर  |                   |       | 495  |
| जैन मन्दिर " "          | ••• २६५   | 1          | कापडा पाश्वनाथ    |       |      |
| कालाजर                  |           | जैन मन्दिर |                   |       | 293  |
| जैन मन्दिर " "          | ••• २६६   |            | अलवर              |       |      |
| कामद्रा                 | 110       | जैन मंदिर  | ***               |       | २०४  |
| जैन मंदिर ' '' ''       | ••• २६६   |            | पंटना म्युक्त्यम  |       |      |
| उथमा                    | ass mili  | पाषाणके चर |                   |       | २७७  |
| जीन मन्दिर' 😃 🙄         | २६६       | पापाणक अर  | AL AC             | Santa |      |

|                      |                   | लेश            | वांक     |                   |                | ŧ       | तेवांक<br>स्था         |
|----------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------|
| #6                   | ह्या स्थ          | re— 1          |          | कलागर (काला       | जर )'''        | 000     | ह५६                    |
|                      | ०३। रूथ           | ान ।           |          | काकंदी            | 3 0 0          | • • •   | १९३                    |
| अत्तमेर •••          | •••               | •••            | पृईह     | काकर              |                | ***     | ४८१                    |
| अजिमगञ्ज ( मुर्शिद्ग | बाद्) '''         | . ८५।३         | र्द।१४२  | कायपा             | • • •          | ***     | 89 }                   |
| अतरी …               | ***               | ***            | ಚಾ       | कालघरी            | 0 > 0          | 0 0 0   | ६४                     |
| अलवर "               | •••               | •••            | १०००     | कालुपुर           | ***            | •••     | ६६७                    |
| अष्टार               | ***               | • • •          | ५३२      | कास्मावजार ( म्   | मुर्शिदाबाद् ) |         | दर्गट                  |
| अहमदावाद् ं'''       | <b>६६।७१।१</b> १३ | राइपहाइद्वाइ७  | 1213८२   | कीराट कूप         | • • •          | •••     | ६४२                    |
|                      |                   | 88             | ।धाप२६   | कोठारा            |                | •••     | . ६५२                  |
| अहिलाणी              | 000               | • • •          | 882      | कोरडा             | •••            | 0 0 6   | 308                    |
| आगरा                 | 340               | राइ०९१३० हा इर | (01328   | खहेडा             |                | 0 4 0   | ८एई                    |
|                      |                   | ३२२।४३         | ३१५०६    | खुदीमपुर          |                |         | <b>२</b> २१            |
| आमेण                 | •••               |                | १२५      | गणवाड़ा           | •••            | 6 0 0   | <b><i><u> </u></i></b> |
| भारामपुर             | •••               | • • •          | ३२७      | गंधार             | 0 6 0          | ३०११६०= | ६५३।७६६                |
| आवरणी                | •••               | ***            | ७६८      | गुनशिला           | e e e          |         | 19081960               |
| भासलपुर              | •••               | • • •          | ३ ५०     | गुव्यर ग्राम (वड़ | गांव ) …       | ***     | . २३१                  |
| इंडर                 | 0 0 0             | 0.4.0          | ६२७      | <b>ग्र</b> हडी    |                | 0 4 9   | , 84                   |
| इन्द्रप्रस्थ (दिली)  |                   | 0.0            | ४२६      | गोरईया            | • • •          | e 0 s   | 948                    |
| उद्यगिरि (राजगृह     | )                 | <b>२५३</b> ।२० | १४।२५५   | गोलकुंडा          | <b>e</b> o e   | . • • • | 993                    |
| उदयपुर               | 0 0 0             | ٠٠٠            | 341088   | गोलीपा            |                | ***     | ४७६                    |
| उन्नतनगर             |                   | • • •          | 623      | चंपकदुर्ग         |                | • • •   | 240                    |
| उपकेश (ओसिया)        | •••               | •••            | १३४      | चंपकनर            | ***            | • • •   | 8:8                    |
| उमापुर               | * * *             |                | 856      | चंपानगर           | c 4 4          | •••     | १४३।२६५                |
| ऋजुवालुका            | • • •             | ••• ,          | ३३६      | चंपापुरी          | ***            | १३७।    | 1881845                |
| 4101                 | • • •             |                | 34       | चिमणीया           | ***            |         | 420                    |
| कमलमेर               | •••               |                | ४८३      | चुंपरा ग्राम      | 0 0 4          |         | ६२४                    |
| क्यंरहेरक            | • • •             | • • •          | १इ१      | ज्य <b>नगर</b>    | . • •          | ***     | १६३                    |
| कलकता                | • • •             | •••            | 29       | जलवाह             | **             | ***     | २ऽ७                    |
| कलम्रा               | 0 6 9             | ६७४।६७         | विश्वास् | जवाच              | • • •          | •••     | ' १६                   |
| •                    |                   |                |          |                   |                |         |                        |

)

|     |                   |       |       |         |                  |                    |          |          | ~ 0                   |
|-----|-------------------|-------|-------|---------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|
|     |                   |       |       |         | लेखांक ,         |                    |          | į        | लेखां <b>क</b>        |
| ব   | ाणांधारा          |       |       | ***     | २८३              | नन्दियाक (नोदिया)  |          | 0 0 0    | हर्द्                 |
| ज   | <b>ालोर</b>       | •••   |       |         | द३ <b>७</b> ।६०५ | नल                 | * * *    |          | २.९                   |
| झ   | वरनगर             | 0.00  |       |         | ७१५              | नलीतपुर            | •••      | 400      | र्द ५ छ। ई पुष        |
| ज   | ावाली <b>पु</b> र | 100   |       | •••     | 0031333          | नागपुर             | • • •    | • • •    | ५८०।६१३               |
| 9   | ीरावला पार्श्वनाथ | •••   |       | 2 0 0   | 3031803          | नाणा               | 0 b B    | • • •    | 032                   |
| ज   | ीर्णदुर्ग         | • • • |       | • • •   | <b>£99</b>       | नापलीया            | * * *    | 100      |                       |
| जी  | नगर               | • • • |       | • • •   | ५१६              | पत्तन              | ••• :    | रशादशायु | 3179 हो १५५           |
| जं  | गि <b>ध</b> पुर   | 0 t a |       | ••• ६१२ | ।। दरटा दर       |                    | ५०४।     | ५४३।५५६  | ।५६८।८५१              |
| 20  | (ं झणू            |       |       | •••     | १२१              | पाटण               | • • •    |          | 928                   |
| f   | इंडिला प्राम      | • • • |       | • • •   | <b>ए</b> ईई      | पहिका              | 1302     | ८१३।८१४  | गट१५।८३२              |
| E   | हे या             |       | • • • | • • •   | ५६८              | पालिका             | 6 0 0    | * * *    | CEC                   |
| f   | तेज्ञारा          |       | 919   | ***     | ४२१              | पाछी               | 0 0 0    | दर्ध     | राटन्द्रीटर ७         |
| H   | तराई              |       | • •   | 0 0 0   | 98               | परुयपद्र           | • • •    |          | ६०६                   |
| 8   | धालीया            |       | 0 0 0 | •••     | ४६६              | पाटलिपुत्र         |          | • • •    | 2008                  |
| f   | देखि              |       |       |         | प्रक             | पाटलिपुर           | • • •    | ३२       | ०।३२८।३३०             |
| f   | देवसा             |       |       | • • •   | ६ं२४             | <b>पाड</b> ली      | e + +    |          | ३२ए                   |
| f   | ह्रेपवन्दर        |       | • • • | • • •   | 630              | पोडलीपुर           | € 0 0    |          | ३१३।३१४               |
| 960 | देवक पसन          |       |       | •••     | इइंहाई७०         |                    | 0 0 0    |          | २९३                   |
| 1   | घंघ <b>ूका</b>    |       | • • • | •••     | 3                | पडलीपुर            |          |          |                       |
| 1   | धमडका (कच्छ)      |       | • • • | •••     | १२३              | पटना               | • • •    | •••      | 394                   |
| 1   | घांदू             |       | • • • | 0 0 0   | ४२३              | पारह्मलि (पालड़ी ) | •••      |          | लप्प                  |
|     | धार               |       | * * * | • •     | ६ं२१             | पाटरी              | • • •    | ***      | ४२२                   |
| ,   | <b>बुलेवा</b>     |       |       |         | ६२७ ६४६          | पानविहार           | • • •    | C * C    | ३६                    |
|     | <b>गड्</b> ल      |       | • • • | ८३७।८३  | हा८४५।८६२        | पावापुरी           | 85818E : | ११६२११६: | <b>७</b> ।२०६।२१०     |
| -   | नदृल              |       | •••   |         | <i>६</i> ८३।६८८  |                    |          |          | <b>લાદઇર્દ્દીદઇ</b> ૮ |
|     | नडूल डागिका       |       |       | ८८१।८८  | श्चादधर्वादप्र   | पींडरवाड़ा         |          |          |                       |
| 1   | नडुलाइ '          |       | •••   |         | ।धाः ५६।८५८      | पीडवाड़ा           | 0 0 0    | 83       | हिर्द्धिशहपर          |
|     | नाडलाई            |       | • • • | • • •   | <b>E89</b>       | व्रयाग             | 6 * *    | * * *    | १४५                   |
|     | नन्दकुलवती '      |       | • • • | * * *   | द५२              | फलवर्द्धि का       |          | ( 4 +    | ८९०।८७१               |
|     |                   |       |       |         |                  |                    |          |          |                       |

|                   |          |                                             |        | लेर      | वांक  |               |         |         |           | हेखांक      |
|-------------------|----------|---------------------------------------------|--------|----------|-------|---------------|---------|---------|-----------|-------------|
| वस्वई             | 0 e 0    | 674                                         |        | 3,00,    | ३७४   | मान्नपुर      | •••     | * * *   |           | ३००         |
| बरागाम            |          | 0.4.4.1                                     |        |          | २१७   | मालवक         | 4.00    | • • •   | • • •     | 99          |
| <b>ब</b> हाटूरपुर | •••      | ,                                           | • • •  | •••      | 854   | माल्यचन       | ***     | . 10    | •••       | १५२         |
| बहुविध            | 400      | ***                                         | •      | • •      | ६३५   | मार्हणसू      | • • •   | ••      | • ••      | •           |
| बालुचर ( म        | शिंदाबाद | )                                           | ३१, ३२ | , ४५, ४६ | ,३३८  | मिथिला        | • • •   |         | 461       | १६६,१६८     |
| बाहडमेर           | ***      | • • •                                       |        | ***      | 593   | मिरजापुर      | •••     | •••     | •••       | २३३         |
| वौकानेर           | ***      |                                             | • • •  | •••      | १३८   | मुंजिगपुर     | ***     |         | •••       | 382         |
| बौलाडा            |          | •••                                         | 100 -  | •••      | _ए३७  | मुर्शिदावाद   | •••     | ५६,     | ६७, १३८,  | १४७, ६ए६    |
|                   | •••      | •••                                         |        | •••      |       | मेर्घता ( मेड | ता) …   | ४५५, ५४ | 3, 940, 9 | ५४, ९८३,    |
| वूव्याणा          |          |                                             |        |          | 888   |               |         | 928, 9  | 29, ८२६,८ | ₹ , ₹0€,    |
| येगमपुर (।        | पटना )   | * * *                                       | ***    | इ३२,     | ३३३ : | मेलीपुर       |         | •••     | •••       | 233         |
| भट्टनगर           | • • •    | • • •                                       | • • •  | ***      | 40    | मोढ़          | • • •   |         |           | 984         |
| भरतपुर            | - ***    | •••                                         | •••,   | 000      | ६६२   | मोरकरा        |         |         | •••       |             |
| भाणावट            | 000      | • • •                                       | ***    | •••      | ७७१   |               |         |         |           | दश्च        |
| भारहा.            | •••,     |                                             | ***    | •••      | ६६८   | रणसण          | •••     | •••     | •••       | ५७४         |
| भिन्नमाल          | • • •    | • • •                                       | ***    | • • •    | 488   | रतनगिरि (     | राजगृह) | 3       | ।४६, २५०, | २५१, २५२    |
| भिल्लमाल          | •••      | •••                                         |        | •••      | 249   | रत्नपुर       | •••     |         | ***       | हरूप, हर्इ  |
|                   | 600      | • • •                                       | •••    | • • •    | ६३८   | राजगृह        | •••     | •••     | • • •     | 480         |
| भुडपद्र           | /        |                                             |        |          |       | राजपुर        | ***     | 0 4 9   | •••       | ५३६         |
| भेया              | ***      | • • •                                       |        | •••      | 8.8   | राणपुर        | • • •   | 9       | 00, 923,  |             |
| मंडपदुर्ग ।       | •••      | •••                                         | ***    | •••      | 88=   | रोहिन्सकृप    | •••     |         | ***       | . £84       |
| मंडपाचल           | A * 6    | * * *                                       | ***    | • • •    | 909   | लच्छवाड       |         |         | •••       | १७४         |
| मंडोवर            | •••      |                                             |        | • • •    | ६४५   | लींवही        | ***     | ***     |           | १८,२८५      |
| मंदुपे            |          | •••                                         | •••    | ***      | . ४२० |               |         |         | 4.6 0     | ११७         |
| मनेर              | 000      | •••                                         |        | ***      | ३२१   | वगुद्रा       | 4       |         | •••       |             |
| माक्रीडा          | •••      | • • •                                       |        |          | 890   | वघणोर         |         |         |           | २८४         |
| माडपा             | •••      |                                             | 6 0    | •••      |       | वडनगर         | •••     |         | ***       | 490         |
|                   |          |                                             |        |          | 488   | वरजा          | 100     |         | . (       | ं १३२       |
| मानंदपुर          | -        | 0 0 (<br>********************************** |        | • • •    | 339   | वलहरा         |         |         |           | <b>५६</b> १ |

|             |          |       |        | ल                     | खांक  |   |
|-------------|----------|-------|--------|-----------------------|-------|---|
| वलहारो      | •••      | ***   | •••    | ***                   | ६६३   |   |
| वसंतनगर     |          | 0 0 0 | •••    | ***                   | 338   |   |
| वसंतपुर     | ***      | 0.6   | •      | •••                   | ६५४   |   |
| वहडा        |          | . 6   | ***    | ६२३                   | , ६२५ |   |
| वाकपत्राकान | गर       |       |        | •••                   | ७४३   |   |
| वाघसीण ( व  | वधीणा)   | ***   | •••    |                       | हपल   |   |
| वाराणसी     |          |       | •••    | 330                   | , 384 |   |
| वासहड       | ***      | ***   | •••    | ***                   | 660   |   |
| विक्रमनगर   | ***      |       | • • •  | • • •                 | ७६५   |   |
| विक्रमपुर   |          | *** . | * * *  | ***                   | ६२९   |   |
| विपुलगिरि ( | राजगृह   | )     | ***    | • • •                 | २४५   |   |
| विपुलाचल (  | राजगृह   | )     | २३६, इ | १४६, २४६              | , २४६ |   |
| वीजापुर     | ***      | ***   | ***    | •••                   | ६०१   |   |
| वीरमश्राम . | •••      |       | ***    |                       | 382   |   |
| वीरमपुर     | ***      | •••   | •• 9   | २३, ७२४               | , द२२ |   |
| वीरपहो      |          | ***   | •••    | •••                   | हर्द् |   |
| वीरवाडा     | ***      |       | • • •  |                       | ६५३   |   |
| वीसलुनगर    | • • •    | • • • | •••    |                       | , 899 |   |
| वीसाडा      | 0 0 0    | •••   | *      | द३३                   | , ८३४ |   |
| वुमुज       | •••      |       | -      | •••                   | વક    |   |
| वेदर        | ***      |       |        | • • •                 | १०५   |   |
| वैभारगिरि ( | राजगृह   | ) *** | २५७, २ | ५८, २६०               | , २६३ |   |
|             |          |       |        | ६५, २६६               |       |   |
| व्यवहारगिरि | ( राजगृह | £)    |        | ६१, २६२               |       |   |
| शंडली       | •••      | • • • | - ,    | • • •                 | 989   |   |
| शमीपाटी     |          |       |        | 29 <sup>‡</sup> , 288 |       | 1 |
| शीलवंदडी    |          | •     |        | • • •                 | ८४१   |   |
| वंडेरक      | ,        |       | 669,   | = 22, 22              | -     |   |
| सत्यपुर     | • • •    | 0.0.0 |        | •••                   | ६३२   | - |

# हेखांक

|              |             |           | -          |             |
|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| सनीपुर       |             |           | •••        | ६३८         |
| सद्र'छलिया   | • • •       | 10        | •••        | ४३२         |
| सम्मेदशिख    | •••         | •••       | ३५५, ३६६   | , 888       |
| खर्णगिरि (   | जालोर)      | •••       | . ६०३      | 8030        |
| सहयाला       | ***         | ***       | •••        | ६६०         |
| स्तंभतीर्थ   | २५, ११४,    | ६०५, ६५०, | ७२०, ७११,  | 3;0         |
| सांवोसण      | > • •       | •••       | •••        | 90          |
| स्याहजानाव   | ाद'(दिल्लो) | * * *     | • • •      | ५२७         |
| सिरुत्रा     | ***         | •••       | ***        | 194         |
| सिवना        | •••         | ***       | •••        | 8८३         |
| सिंहपुर      | ***         | 986       | •••        | ४२५         |
| सीणोत        | • • •       |           | •••        | १२६         |
| सीणुरा       | •••         | ***       | २८०, ४८४   | , ५५६       |
| सीतामढी (    | मिथिला )    | ***       | •••        | १६६         |
| सीवेरा       | • • •       | •••       | ***        | <b>୯</b> ७२ |
| सीरोही       |             | ***       | • • •      | 996         |
| सेरपुर ( ढा  | का)         | •••       | • • •      | ३२६         |
| हस्थिकु डि   | ( हथुंडि )  | •••       | <b>CE9</b> | 232,        |
| क्षत्रियकु इ | ***         | ***       | ٠٠ २٥٢,    | २०६         |
|              |             |           |            |             |

- SCREE





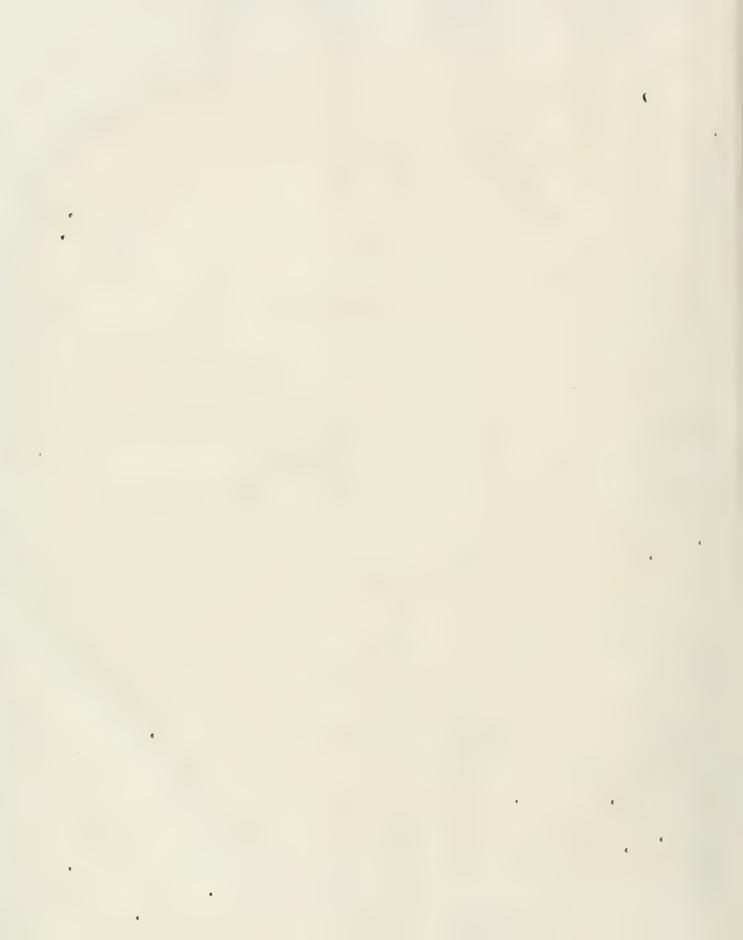

# JAIN INSCRIPTIONS

----

# जैन लेख संग्रह।

प्रान्त - पूर्व । जिला मुर्शिदाबाद । स्थान अजिमगञ्ज । श्री सुमतिनाथजी का सन्दिर 💩 । धातुर्यों के मूर्ति पर ।

[I]

# उँ ॥ श्री सरवाल गन्ने असामूकेन कारित ॥ संतु १११० × ।

\* नाहारों के पूर्वजों के प्रतिष्ठित जिनाल्यों में यह एक मन्दिर ग्रामके मध्य आपमें विद्यमान है। स्वर्गीया श्रीमित मयाकुमर के पुत्र स्वर्गीय वाबु गुलालचन्दजी तत्पुत्र संग्रह कर्ताके परम पूज्य पिता राय सेताबचन्द नाहार वाहादुर हैं। पूर्व मन्दिर गङ्गास्रोतसे नष्ट हो जानेसे आप यह नवींन चेत्य संवत १९५४ में निर्माण करनाया है। प्रथम मन्दिरका लेख-॥ श्री ॥ सं १९१३ मिति वैशाख सुदि ५ शुक्रवासरे श्री जिन मिति स्वरि साखायां उ० श्री आनन्द बल्लभ गणि। तत् शिष्य पं। प्र। सदालाभ सुनि उप्रदेशात् श्री अजिम-गञ्ज वास्तव्य नाहर श्री खड्गासिंहजी तत्पुत्र श्री उत्तमचन्दजी तत्यभार्या श्री मयाकुमर एषः श्री सुप्ति जिन प्रासाद कारितः प्रतिष्ठाप्य श्री संवाय समर्पिपतश्च विधिना सतां॥ जं। यु। प्र। श्री जिन सौथाण्य सूरिजी विजय राज्ये॥ श्री रस्तुः॥ कल्याणमस्तुः॥ श्रीः॥ श्रीः॥ श्रीः॥ १॥

× यह लेख श्री पार्श्वनाथजी के मूर्तिके पीछे खुदा भया है, अक्षर बहोत प्राचीन है। मुसस्मानीने चितार

दस्ल करनेके पूर्वमें यह मूर्ति वहां पर थी।

[2]

सं० १४६ए वर्षे माघ सुदि ६ रबो श्री आंचस गन्ने प्रग्वाट क्वातीय व्य० उदा जार्बाः चत्त तत्पुत्र जोला जार्या डमणादे तत्पुत्रेण व्य० मूंडनेन श्री गन्नेश श्री मेहतुंग सूरीणासुकः देशेन जाता श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ विंबं कारितं प्रतिष्टितं श्री सूरिजिः।

[3]

संबत १४७ए वर्षे पोप विद ५ शुक्ते येहिनी वास्तव्य श्रीमास ज्ञाती श्रेण प्रतापसीह जाण सोहगदे सुत इदाकेन पितु मातु श्रेयोर्थं श्री वासुपूज्य विवं कारितं पूर्णिमा गष्ट प्रतिष्ठितं श्री सूरि जिनवल्लन सूरि।

[4]

सं० १५१० व० फा० ग्रु० १२ जकेश वंशे जाणेचा गोत्रे सा० पदम पुत्र रजदा सु० साजण जा० जइसिरि पु० पेढा जा० कणसिरि पेता जा० खपमसिरि पुत्र ३ कालु खेमधर देवराज जा० चांचू सा० हापाकेन जा० ३ गूजिर सु० पुंजा राजीदि कुटुंब युतेन स्वश्रेयसे श्रीश्रेयांस चतुर्विशति पटः कारितः तपा श्रीरत्नशेखरसूरि श्रीजदयनंदिसुरिजिः प्रतिष्टितः।

[5]

सं १५१७ वर्षे माह सु० ५ शुक्ते श्री उपकेश ज्ञाती नाहर गोत्रे सा० लेला पु० लावा जा० सोहिगि पु० चांपा सालू लादा सिहतैः पितु श्रेयसे श्री श्रेयांस नाथ विंवं का० प्रति० श्री धर्मघोष ग० श्री विजयचंड सुरि पट्टे ज० श्री साधू रत्नसुरिजिः ।

[6]

संबत् १५३६ वर्षे मार्गशिर सु० ६ शुके श्री श्रीमाल झा० व्यव व्याका चार्या रातलदे सुत लांबाकेन जा० मानू नापा निमि। श्री शांतिनाय विवं काराण प्र० पिष्कण श्री सुनि सिंधु सुरि पदे श्री श्रमरचंड सुरिजिः ॥ नापलिया श्रामे।

#### [7]

संवत् १६४१ वर्षे मागसर मासे । सी० श्री राजा जा० रजमबदे पु० दोसा ठाकुर धना हाथी लीवा हाथा जा० हरषमदे पु० जीवा एतत् स्वकुटुंब युतैः श्री पार्श्वनाथ विंबं कारा-पितं श्री संडर गष्ठे वा० श्रीसहिज सुंदर पदे उ० केमासुंदर पहे उ० श्रीनय सुंदर प्रविष्ठितं।

### ॥ श्री पद्मप्रजुजी का मंदिर ॥

[8]

संवत १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष विद ३ वुधे उकेश वंशे खूणीया गोत्रे साः पीमा पुत्र साः सधारण श्रावकेण पुत्र सीहा सिहतेन श्री पार्श्वनाय विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिनजड सूरिजिः खरतर गर्छे।

[9]

संवत १५१ए वर्षे वैशाख ग्रु० ३ श्रीमाल कातीय सा० लाईयाकेन जाया गांगी पुत्र हासादि कुटुंव युतेन पुत्री रमाई श्रेयोर्थं श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपा गडे श्री रत्नशेखर सूरि पट्टे श्री लक्ष्मीसागर सूरिजिः। धंधूका बास्तव्य ॥

[10]

संवत १५५० वर्षे माघ सुदि १२ गुरौ ओकेश ज्ञातीय जारडा सुत मेहा जार्या पदमाई श्रेयसे जणसाली पताकेन श्रीवासुपूज्य विंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गहे श्रीजिनहंस सुरिजिः।

[11]

संवत ११५६४ वर्षे शा० १४१४ वर्तमाने माखवक देस ॥ उपकेस ज्ञातौ सा० देवसी जा० देमा पु० सा० सागा जा० रूपणं पुत्र जसपाल जा० खपमी पुत्र रखा विंशं प्रतिष्ठितं। तपा गन्ने श्री हेमवख (विमख) सूरिजिः ॥

#### [12]

संवत १ए०० मिति श्रापाढ़ सित ए गुरो श्री श्रादिनाथ विंवं प्रतिष्ठितं । वृहत खरतर जहारक गष्टेश ज० । श्री जिन हर्ष पट्टे दिनकर ज० श्री जिन सीजाग्य सुरिजिः कारितं च श्रीमाल वंशे टाक गोत्रे मोहया दास पुत्र इनुतिसंहस्य जार्या फुलकुमार्या स्थश्रेयोर्थं ।

### ॥ श्री नेमिनायजी का पंचायति मन्दिर ॥

[13]

संवत १५११ वण माघ सुण ५ सोमे उसवाल ज्ञाती लिगा गोत्रे समदडीया उडकेणण सुइडा जाण सुइ।गदे पुण कम्माकेन जाण कस्मीरदे पुण हेमा संसारचंद देवराज युतेन खश्रेयसे श्री निमनाय विंवं कारितं श्री उपकेश गन्ने श्री कुकुदाचार्य संताने प्रण श्री कक सूरिजिः।

[14]

संवत १५१३ वर्ष वैशाख विद ४ ग्रुरी उसवाल ज्ञाती कटारीया गोत्रे सा० सरवण जा० राणी सुत सा० सिंघा जा० सोमिसिर सु० सा० छाड़ नाम्ना जार्या विरणि सुत सा० पुनपाल सा० सोनपाल सुरपित प्रमुख कुटुंव युतेन खश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठतं च। श्री लहमीसागर सुरिजिः ॥ श्री ॥

[15]

संवत १५५३ वर्षे वैद्यात्व सुदि क प्राग्वाट झा० टयव० पेता जार्या मदी सुत द्यवं जोजाकेन जा० राज् जात राजा रहना देवा सिंहतेन स्वपुर्विज श्रेयोर्थं श्री शांतिनाथ विवं का० प्र० तपागें श्री हेम विमक्ष सूरि श्री कमल कलस सुरिनिः सिस्त्रा बास्तव्य।

[16]

संवत १६१५ वर्षे वैशाख विद १० नाने जवाठ वास्तव्य दुवड इस्तीय मंत्री खर गोत्रे

दोण सर्व क्षेमाकेन जाण राणी सण्धी पार्श्वनाथ विंबं काण प्रण्थी तेजरत्न सूरिजिः में

[17]

संवत १५०५ वर्षे माव बहि १ स्वौ उशकाल इति। जामारी गोत्रे सा० गेट्हा पु॰ सो ७ पी जा० पोलश्री पु० हराकेन आत्म पुष्यार्थं श्री अजिनंदन विंबं कारापितं प्रतिष्टितं श्री धर्मधोप गञ्ज ज० श्री विजयचंड सूरि पट्टे श्री साधुरत्न सूरिजिः।

[18]

संवत १५१७ वर्षे वै० व० ११ जुषे लांवडी वास्तव्य उकेश ज्ञातीय व्य० षीमसी जांच वान् पुत्र व्य० गणमा जा० वाव् पुत्र व्य० केट्हाकेन जा० मान् वृद्ध जा० घृघा पुत्र मेघादि कुटुंब युतेन श्री सुनिसुत्रत स्वामी चतु विश्वाति पष्ट कारितः प्रतिष्टितः ॥ अवस्रगत चांइ सगीया श्री मर्त सूरि श्री उकेश विंवदणीक अ गन्ने प्रतिष्टा कारिता। \*(अक्षर अस्पष्ट है)।

[19]

संवत १५१७ वर्षे माध विद ५ शुके मंत्रि दली० वंश प्रस्त गोत्रे ठ० पाट्हणमीकेंन पु० ठ० कर्णसी ठ० जन्मचंद ठ० हेमा पुत्री अजाइन सिहतेन परिवार युतेन श्री शीतल नाथ विंवं कारितं श्री खरतर गष्टे श्री जिनसागर सूरि पट्टे श्री जिनसुंदर सूरयस्तत्पट्टे श्री जिनहर्ष सुरिजः प्रतिष्ठितं।

[20]

संवत १५६३ वर्षे माइं सुदि ए गुरी श्रेष्टि गोत्रे सा० बठा ना० वालहदे सु० कदा ना० पट्ह सु० किरा णिरा छांवा सह लपा गुतेन श्री पद्मप्रग्रु विंवं कारितं उपकेश गष्ठे ककुदा-चार्ष संताने न० श्री देवगृह सूरिजः प्रतिष्ठितं ॥ [21]

संवत १६२० वर्षे माघ सुदि १३ दिने पत्तन वास्तव्य सा० सांडा जार्या लयमाइ सुत वीर पालेन जार्या रंगाइ प्रमुख कुटुंब युतेन श्री संजवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गृहाधिराज श्री दीरविजय सुरिजिश्चिरं नंदतात्।

[22]

## ॥ रीप्य के मूर्ति पर ॥

संवत १ए३३ का जैष्ट शुक्के १३ शनिवासरे श्री शांतिजिन पंचतिर्धीका उस वंशे छु ये-ड़िया गोत्रे वाबु हर्षचंद तत्पुत्र वाबु विसनचंद्रेन कारितं पुनिमया विजय गन्ने श्री शांति सागर स्रिजिः प्रतिष्ठितं।

### ॥ श्री संजवनाथजी का संदिर ॥

[23]

संवत १५११ वर्षे ज्यें सु० ३ गुरौ दिने ऊ० ज्ञातीय श्री वरत्व योत्रे नाणु संताने राजा जार्या राजलदे सुत सह सावत् राणा हुदा श्री मह्मयुतौ पितृ मातृ श्रेयसे श्री चंड प्रज सामी विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृद्द जहे श्री मुनिशेखर सूरि संताने श्री महेंड सूरि पट्टे श्री श्री श्री रत्नाकर सूरिजिः शुजं॥

[24]

संवत १५४६ वर्षे माघ सु० १० रवी श्री श्रीमाल ज्ञा० सं० जूजच जार्या सं० जरमादे सुत सं० समरसी जार्या धनाइ सु० रा० श्रर्जन केन जार्या श्रहिवदे पु० सं० राणा शाणा श्र० छुटुंब युतेन खश्रेयसे श्री वासुपूज्य विंबं कारि० प्रति० श्री वृहचपा श्री ज्ञानसागर सुरि पट्टे श्री उदय सागर सूरिजिः। वुगुज ग्राम ॥

[25]

संवत १५६३ वर्षे माइ विद ११ दिने रवे श्री श्रीमास ज्ञातीय स्रेष्ठ ज्ञापायां। व्यव केसव जाव जरमी सुत व्यव वीका जाव संपू। ज्ञाव व्यव श्रासाकेन जार्या श्रमरादे जातृ व्यव साइण प्रमुख कुटुंव युतेन श्री वासुपूज्य चतुर्विज्ञाति पट्ट कारितः प्रव श्री स्रिजिः श्री स्तम्ज तीर्थे। कृतवपुर बास्तव्यः॥ ज्ञुनं जवतु।

[26]

संवत १५०७ वर्षे वैशाख सुदि ७ सोमे उस्याल क्ञातीय सूराणा गोत्रे साह शिवदास जिनदासकेन एहे जायी नाई नारिंग सुत जात राजपाल सिहतेन मातृ नारिंग श्रेयोर्थ श्री कुंयुनाय विंवं श्री चतुर्विशति जिन सिहत कारापित प्रतिष्ठितं श्री धर्मघोष गहे नंदिवर्द्धन सुरि पदे नयचंद सुरिजिः॥

[27]

संवत १९०० वर्ष फायुण सु० ११ - - - - - - गछे जट्टारक शुजकीर्त्त उपदे-सात् अत्ताल ज्ञाती गोपल गोत्रे सं। दोर राज जार्या सेदल पुत्र सं० चेरह राज जार्या जीरी पुत्र बाखूमणी नित्यं प्रणभंति॥

[28]

### ॥ श्री शांतिनायजी का संदिर ॥

संबत १५१० वर्षे पौ० सु० १५ शुक्रे उपकेश ज्ञातीय फ० शिवा जा० प्रीमखदे सुत फ० रामाकेन जा० श्रासु प्रमुख कुंटुव युतेन निज श्रेयसे श्री सुमतिनाथ विंवं का० प्र० श्री तपा गहानायक श्री श्री श्री रत्नशेखर सुरिजिः॥

[29]

। राय वुधिसंहजी छुधेड़िया का घरदेरासर ॥ संवत १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्री उकेश वंशे सेवि गोत्रे श्रेण सीधरेण जाल विरी सुखूणी पु॰ यावरसिंह। जटादि युतेनं खश्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाय विंबं का॰ प्र॰ श्री सर तर गष्टे श्री जिनजड सुरि पदे श्री जिनचंड सुरिजिः।

॥ श्री सांविषयाजी का मंदिर - रामवाग ॥

[30]

संवत १५४६ माघ विद ४ सुचितित गोत्रे सा० सोनपास सु० सा० दासू जा० खाडो नाम्न्या पु० सिवराज जार्या सिंगारदे पु० चृहड्धन्ना खासकरणादि सहितया खपुण्यार्थं श्री छाजितनाथ विंवं का० प्र० उपकेश गन्ने कुकुदाचार्य सं० श्री देवगुत सुरिजिः॥

# जिला – जुईंग्लावाद । स्थान – वालूचर । ॥ श्री छादिनायजी का मंदिर ॥

[31]

### पत्थरों परका लेख।

॥ श्री जिनाय नमः ॥ श्री मत्विक्रनादित्य राज्यात् संपत १०४५ मिने । श्री ज्ञाबिवाह्न राकाव्दान्न १९१० प्रवर्त्तमाने । मासोत्तम माघ मासे ग्रुक्के पक्षे ३ तृतीयायां तियौ ग्रुक्वासरे श्री तपगद्धाधराज जद्दारक श्री विजय जैनेंड सुरीश्वर विजय राज्ये । महिमापुर वास्तव्य गज्ञानी गोत्रे । साहजी श्री जीवणदासजी तत्युत्र धर्मकार ध्रुगंधर माइजी श्री केशरी सिंहजी तत्युज्ञायां धर्म कर्मण रता बीवी सक्ष्योजी पं। श्री जावविजय गणिकपदेशात् । खण्ड जिन विंवं स्थापनार्थं ॥ वासोचर नगरे श्री जिन प्रासाद कारितं । प्रतिष्टितं पं० जाव विजय पं० गंजीर विजय गणिजिः । यावत्वरासुमेरोडि । यावज्ञेबोक्य जाखरं । ताविष्टतु प्रासादं निर्विन्नतु सुनिश्चलं ॥ १ ॥ बिष्टितं पं० ज्रूपविजयेन ।

[32]

श्री जिन शासनो जयित ॥ श्री मत्तपागण शुनांबर धर्मरिश्मः । श्री सूरि हीर विज-योर्जिन ज्ञान लहमीः ॥ यस्योपदेश बचनाय्यवनेश मुख्यो । हिंसानिराकृत परो प्रगुणो वज्नृत ? ॥ तत्त्रहे कमतोरवीव विजय जैनेंड्र सूरीश्वर । स्तद्राज्ये प्रगुणो जिनालय वरो वालोचरे डंगके ॥ श्री संवेश सहायता शुनक्रिः श्री केशरी सिंहक । स्तत्त्रत्त्या जिन राज प्रकि बशतः कारापिनोयं सुदा ॥ २ ॥ श्री वीर हीर सूरीश संघाटक ग्रुणाकरः । याचकोत्तम जूमान्यः श्री कृद्धि बिजयोजवत् ॥ ३ ॥ तिष्ठव्य जाव बिजयोपदेश वाक्येन कारितं रम्यं प्रतिष्ठितं च सदनं जिन देव निवेशनं । शुनतः ॥ ४ ॥ जङं जवतु संवस्य जङं प्रासाद कारके तथा जङं तणा गर्छ जङं जवतु धर्मिणां ॥

[33]

### ॥ धातुयें।परका लेख ॥

सवत १४ए० बेशाख सुदि ए जार छडिया गोत्रे। सा० जोंदा सुत। सा० पहाकेन पु० फासु रजनादि सहितेन खनार्या पदम श्री पुर्खार्थ श्री विसवनाथ विवं श्रीहेमहंस सुरितिः

[34]

संबत १५१३ बै॰ सुदि ५ गुरो श्री हुंवड क्र तीय फडी॰ शिवराज सुत महीबा श्रेयसे जातृ हीराकेन जातृज दुक्षा सुतेन श्री शांतिनाय विवं कारितं प्रति॰ बृद्ध तपा पक्ते श्री रत्निसंह सुरिजिः॥

[ 25]

संबत १५२७ वर्ष माघ विद ५ गुरी ऊरकेश कातीय श्रेण तेजा चाण तेजसदे पुत्र जूगा चाण पतस्तादे पुत्र देवदास गणपति पोषट जैसिंग पोचा युतेन करणा श्रेयोर्थ संजवनाथ वित्रं काण श्री साधू पुर्शिका पक्ष श्री पुष्टचंड सूरीणासुपदेशेन प्रण श्री विजयजङ सूरिणा कडी वास्तव्यः ॥

[36]

संबत १५३४ वर्षे -- ग्रु॰ ३ दिने सा॰ व्यसी जार्या रानूं पुत्र सा॰ द्यूणाकेन जार्या टीम् प्रमुख छुदुंव युतेन खश्रेयसे श्री धर्मनाथ विंवं कारापितं प्रतिष्ठितं तपा गष्ठे श्री बद्दा सागर सुरिजिः पान विहार नगरे॥

[37]

संवत १५५३ वर्षे माइ सुदि ६ दिने वारडेचा गोत्रे सा० कोहा चा० सोनी पु० साइ सीहा सहजा सीहा चा० हो के श्रेयोर्थ श्री कुंयुनाय विंवं कारितं प्र० श्री कारंट गछे श्री - - स्रिजिः।

[38]

संवत १५७० वर्षे घापाइ सुदि १ रवी श्री श्रीमाहान्वये उन्नडा गोत्रे साइ श्री चंद्र पुत्र चौतादृष्ण धानय राजा रायमञ्ज घासधीर घाजा दार्या केली पुत्र सा० योगा इदृहा शकतन पासा नरपाल साइ सहसमञ्ज पुत्र विः कीर्तितिह साइ रायमञ्ज पुत्र हेमा गजपित ठकुरसी। सा योगा पुत्र महिपाल ठा० इदृहा जावी इदृहणदे पुत्र सहसमञ्ज सीइमञ्ज साह घासधर जावी हासी सिंगारदे पुत्र राया शकतन जा० शकतादे पुत्र वेता जइतमल। पेता पुत्र नैरोदास जइतमलेन राया शकतन पुष्पार्थः श्री शांतिनाथ चन्नवीस पह कारित प्र० श्री धर्मघोष गन्ने श्री साधुरत्न सूरि पहे श्री कमलप्रज सूरि तत्पहे श्री न्यप्रज छुरिजिः।

### ॥ श्री विमलनाथजी का मंदिर ॥

[39]

संवत १४७१ वर्षे ज्येष्ट बदि ५ शनि० प्रगड़ गोत्रे सा० धीढा पु० डाड़ा पुत्र साटा हारा रग सुकनाच्या डाडा पितृच्य सा० रूट्हा पु० रेडा श्रेयसे श्री आदिनाथ विंवं कारितं प्र० बृहक्षशीय श्री अभरप्रत सुरिजिः ॥ शुनं चवतुः ।

[40]

संवत १५१५ वै० व० ५ छतरी आमे प्राप्वाट सा० शासा चा० संसारी पुत्र सा०

कर्म सीहन जा॰ सारू सुत गोइंद गोपा हापादि कुटुंब युतेन जातृज माहगज श्रेयसे श्रो मुनि सुत्रत विंवं का॰ प्र॰ तपा श्री सोम सुंदर सूरि शिष्य श्री रत्नशेखर सुरिजिः॥

[41]

संग् १५५१ वर्षे वैशास्त्र सुदि १३ दिने श्री उकेश वंशे सखवाल गोत्र साण् साला नाणे सस्तादे पुत्र साण जावडेन नाण जवणादे पुत्र रायपाल तेजा वेला खीला रामपाल नायां आंद्र पुत्र सोहंट प्रमुख सपरिवार युतेन श्री सुनि सुत्रत विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर श्रो ३ जिनसमुद्र सूरिनिः॥

[42]

उं संबत १५७६ वर्षे श्री खरतर गन्न जाड़ीया गोत्रे सा० नायू पुत्र सा० पाट्ह सा० खकू जा० नीप्पा रा – सटकया मपसीसू प्रमुख कुटुंबिकया श्री खादिनाथ वि० का० जठ श्री जिनहंस सुरिजिः प्रतिष्ठितं ॥ श्री ॥

[43]

सं १६५७ वर्षे वै० श्रु० ५ जोमे श्रीमाल ज्ञातीय होर गोत्रे सा० धरमगज जार्या बीरू सुत सा० सतीदास जार्या वा० ईडाणी ताल्यां पूष्यार्थं श्री शांतिनाथ विंवं कारितं प्र० खर-तर गहे श्री जिनचंड सुरिजिः। श्री जिनजानु सूरीणामुपदेशेन। श्रजाईः ४२ वर्षे श्री अकवर राज्ये।

[44]

# ॥ रौप्यके मूर्तिपर ॥

॥ सं १७१० मि । आसोज सुदि ए तिथो बुधबारे मू । बाबु श्री प्रताप सिंघजी तत्पुत्र सर्वमीपत्त चि । धनपत्त स्त्रीसिंघ श्री आदिजिन विवं कारापितं वाण सदासान प्रतिष्ठितं ॥ शांति जिनं, नेम जिनं, पार्श्व जिनं, बीर जिनं पश्चतिथीं । मिः मिगसर सुद १ ॥ श्रीः ॥

# ॥ श्री सम्बद्ध नायजी का मन्दिर ॥ ॥ पञ्चरीपरका क्षेस्र ॥

[45]

संवत १०४४ मिते बैशाख सुदि ५ रखों। श्री बाख्चर पुरे। त० श्री जिनचंड सूरि जी बिअय राज्ये वाजनाचार्य श्री व्यम्तधर्म गणिनां० पं० क्रमाकत्याण गणिः। तच्च कुमाराबि सुतानासुपदेशतः श्री मक्सूदाबाद बास्तव्य समस्त श्री सक्तन श्री सन्तव जिन प्रासादः कारितः प्रतिष्ठापितश्च विधिना। सतां कट्याण वृध्यर्थम्॥

[46]

श्रम चैत्य वर्णनं । निधान कल्पेर्नविजर्मनोरमे । विग्रुस हेम्नः कलक्रेविराजितं ॥ स्वान्य वंटाविक्ष कारणाकृति । ध्वनि प्रसन्नी कृत शिष्टमानसम् ॥ १ ॥ चलत्पताका प्रकेरः प्रकास । माकारयञ्चनमंनिन्यसत्त्रान् ॥ निषेधयन्निश्चित प्रष्टयुद्धीन् । पापात्मनश्चापततः कथंचित् ॥ १ ॥ संसेट्यमानं सुतरां सुधीनि । र्नट्यात्मिनिर्मृतिर प्रमोदात् ॥ बाल्च्यरास्य प्रवरे पुरेदो । जीयाचिरं सम्जवनाय चेलम् ॥ ३ ॥

# धातुयोंके मूर्तिपर।

[47]

ठं संवत १७१५ वर्षे आषाह वदि १ उकेश वंशे हींक गोत्रे मा सिवा जा हर्षे पुर्व सा हीराकेण जा रङ्गादे पुत्री सेनाइ प्रमुख परिवार युतेन श्री चंड्रप्रज विवं कारितं श्री खरतर गडे श्री जिनजड सूरि पहे श्री जिनचंड्र सूरिजिः प्रतिष्ठितं श्रीः ॥

[48]

सं १५१ए बर्षे व्यापाइ विद १ श्री मंत्रिदलीय ठ० क्षात्र जार्या धर्मिण पुत्र स० अन्छ दासेन पुत्र उभरेन सद्धीसेन सुधेसेन बुद्धिसेन देवपास बीरसेन पहिराजादि युनेन संश्र- यसे भी आदिनाय विवे कारितं प्रतिष्ठितं भी नारतर महे श्री जिनसागर सुरि पहे श्री जिन सुन्दर सुरि पहासङ्कार श्री जिनहर्षे सुरिवरैः ॥ श्री ॥

[40]

संग १५१३ वर्षे वेशाम बिर १ ग्रा भी जपकेश वंशे सक देख्हा जाया इंद्रादे पुत्र दम्खा सुआवकेण जाया मेचू पुत्र जयजहता पीत्र पूना सहितेन खश्रयसे भी खश्रक गष्टेश्वर श्री जक केश्वर सुरीणामुपदेशेन श्री समजवनाथ निंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संघन।

[50]

सं १५१४ वर्षे मार्गशोर्ष सुदि १० शुक्रे उपकेश हातो । आदित्यनाग गोत्रे सं० शुष्पर एव स० माराण जा० कपूरी पुत्र स० केमपाल जा० जिणदेवाइ पुत्र सा० सोहिलेन जात पास रच देवदत्त जार्या नान् युतेन पित्रोः पुष्पार्थ श्री चंद्रप्रज चतुर्विशति पहः कारितः प्रतिष्ठितः भी सपकेश गष्ठे ककुदाचार्य सन्ताने श्री कक सूरिजिः श्री जहनगरे ॥

[51]

सं १५१५ वर्षे ज्येष्ठ व० १ शुक्ते जपके० पत्तन बास्तब्य सा० देवा जा० कपूरी पु० सार आसा जा० नाऊं पु० इर्षा जा० मनी जा० साइआ रस्त्रसी सा० आसकेन रत्नसी निम् भी बासुपूच्य बिंवं जपश० श्री सिद्धाचार्य सन्ताने प्र० जा० श्री सिद्ध सुरिजिः॥

[52]

र्त संवत १५१७ वर्षे ज्येष्ट सुद्धि ह सोमे प्राम्वाट इतिथा बुव गांगा तुव मुजा पुत्र बुव महिराज जाव रमाइ आविकया श्री बासुपूज्य विवं कारित श्री खगतर गरो श्री जिनसागरे सूरी श्री जिनसुन्दर सुरि पहराज श्री ३ जिनहर्ष स्रितिः प्रतिष्टितं श्रीगरस् कट्याणं जूयात् ।

[53]

सं १५३४ वर्षे उपकेश कातीय बांच गोत्रे सक्त्री जाटा जाव नयत्वह युव सांखिक

जिगन्या बीरिषी नाम्न्या श्री धर्मनाय बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गष्ठे श्री रत्नशेखर सुरि यदे श्री सदमीसागर स्रिजिः॥

[54]

सं १५७१ वर्षे वैशाख बदि ६ शुके प्राग्वाट ज्ञातीय म० पाछ्हा पुत्र म० पांचा जार्या वाइ देऊ पुत्र म० नाथा जार्या श्रा० नाथी पुत्र म० विद्याधरेण पु० म० इंसराज इमराज जीमा पुत्री इंडाणी इत्यादि कुटुंब युतेन श्रेयोर्थ श्री श्रादिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं क्रुतव पुरा गष्ठे श्री इंडनिन्द सुरिपट्टे श्री सोजाग्य निन्द सुरिजिः श्री पचन बास्तव्यः ॥

[55]

सं० १६०० बर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ शनी श्री श्रीमाल क्वातीय सा० जेठा जा० मल्हाई पुत्र सोनाकर जा० वाइ कमलादे पु० सोना वीराकेन श्री पूषिमा पक्ते श्री मुनि रत्न सुरिणा-पुगदेशेन श्री श्रेगांसनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संबेन ॥ ग्रुजं जवतु कल्याणमस्तु ।

## ॥ रोप्यके मृतिपर ॥

[56]

संबत १ए०३ शाके १९६७ प्र। माघ मासे कृष्ण पश्चम्यां भृगौ वासरे श्री मक्तदावाद बास्तव्य उसवाख झाती बृद्धशाखायां साह निहाखचन्द इंडासिंघ खश्रेयोर्थ श्री शांतिनाथ जिन बिंवं कारापितं। खरतर गष्ठे श्री शांतिसागर सुरिजिः प्रतिष्ठितं। तप्पा सागर गष्ठे।

#### राय धनवत सिंहजी का घरदेरासर।

[57]

सं० १ए१० फा० क्र० १ बुधे प्रताप सिंहजी जुगड़ जार्या महताब कुंवर चंडप्रज पञ्चितीर्थीका। छ। सदा खाजेन प्र० श्री अमृत चंड सूरि राज्ये सं १ए४९ आषाइ शुक्क १० आत्मनः कल्याणार्थ।

#### किरतचन्दजी लेठिया का घरदेरासर - चावलगोला।

[58]

संव १५३३ वैशाल विद ४ प्राग्वाट व्यव त्या जाव खाल्ही पुत्र व्यव जर्मीहेन जाव पह पु – साल्हादि कुटुंव खुनेन खंअयसे श्री बासुपूज्य विवं काव खव तथा रत्नशेखर' सृहि पदे श्री खदमीसागर सूरिजिः।

> श्री सांविधयाजी का यन्दिर – कीरतवाग। [59]

## पाषाण के मूर्तियोंपर।

॥ श्री सं० १०३० साघ शुक्त ५ चंडे श्री पार्श्वचंड गष्ठे उ० श्री इर्पनंदनी नित्यचंड-जीत्कानामुपदेशेन । उस वंशे गांधी गोत्रे साइजी श्री कमल नयनजी तत्पुत्र सा० उद्दर चंडजी तत्प्रमंपत्नी तथा उस वं० पहलड़ा गोत्रे जगरतेउजी श्री फत्तेचंडजी तत्पुत्र सेउ स्नाणन्य चंडजी तत्पुत्री बाइ अजवाजी श्री मत्पार्श्वनाथ विंवं कारापितं । प्रतिष्ठितश्च वि० सृतिनः श्री जानुचंदेणेति आचंडाकंचिरं नन्दतात्त्वडं जूपाखिशवं ।

[60]

॥ श्री सं० १०३० माघ शुक्क ए चंद्र श्री गार्श्व वंद्र गन्ने उ० श्री हर्षचंद्रजी नित्य चंद्र जीत्कानामुण्देशेन सेत वं० गांधी गोंचे सा० श्री कमल नयन तरपुत्र सा० उदय चंद्रजी तत्थर्मण्तनी तथा सेस चंशे गहला गोंचे जगरसेठ श्री फतेचंद्र जी तत्पुत्र सेठ श्रीणन्द चंद्र तत्पुत्री बाइ अजवाजी श्री वासुपूज्य विंवं काश्रितं। प्र० सृति श्री जानुचंद्रेणेति जद्र जूयान्निवं सदा ॥

[61]

#### पाषाणके चरणींपर।

संग १०३० वर्षे माच शुक्क ४ चंड्रवासरे जैस वंदे। गांधी गोले साव श्री कमल नेयन

जी तरपुत्र लाण उदयचन्द जी तम्लार्या बाइ खजबोजीकेन श्री पार्श्व प्रथम खार्य दिस्न नख-थर पासुका कारापितं।

[62]

्सं १७३० वर्षे माघ शुक्क ५ सोमे गांधी गोत्रे सा श्री कमल नयन जी तत्पुत्र सा श्री वास्युव्य ज्ञा तत्प्रक्रिय बाइ अजवोजीकेन श्री बासुबूज्य प्रथम सुजूम गण्यर पाज्य कारावितं।

[63]

संग १७६१ चेत्र शुक्त पञ्चम्यां शनिवासरे चंड्र कुछाधिप श्री जिनदत्त सूरीणां चरण म्यापनं श्री सङ्घायदेण श्री जिनद्धं सूरीणामुणदेशास्त्रतिष्ठितं ॥

[64]

## धातुके मूर्त्तियोंपर

संग १५१४ वर्ष वैण वण ॥ जकेण वयण गोइन्द जाण राज् पुत्र नाघू जायी रूपिणि जातृ – नाव्हा केन जायी खीखू प्रमुख कुटुंच चुतेन श्री श्रेयांसनाथ विंदं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सोमसुन्दर सृरिण्डे श्री रत्नदेखर सृरि राज्येः त ॥ काखबरी ॥

[65]

संव १५३० वर्षे चैदा वित ५ गुरू रजीआए गोत्रे हुवड़ क्रातीय दोसी ठाढ़र सी जा। नाइ इसी सुत दोसी दासकेन इरपास दासा पोगा युत्तेन मातृ श्रेयसे श्री कुंयुनाय विंवं कारितं हुवड़ गर्छ श्री सिंघदत मृरि प्रतिष्टितं। उपाध्याय श्री शीखकुआर गणि।

[66]

संग १५३१ वर्षे वेशाख वदि ११ सोमे श्री श्रीमाल का० साव गौछा चा० चएक सुक साव सावण जा० सदोछारि सुक साव खटकण जा० गुराइ सुक साव सोम साव पासा सहसाख्यैः वितृ मात् श्रेयसे श्री अजितनाथादि चर्तावैशति पटः पूर्णिमा पक्षे श्री पुष्यरत्न स्रीणामुपदेशम कारितः प्रतिष्ठितश्च विधिना श्री श्रहमदावाद नगरे।

## श्री दादास्थान का मन्दिर। पाषाण के चरखों पर।

[67]

भश्री है नमः ॥ संवत १०११ मिति माघ सुदि १५ दिने महोपाच्याय जी श्री १०० श्री समयसुन्दर जी गणि गर्जेंडाणां शिष्य मुख्योचम श्री १०५ श्री हर्षनन्दन जी शाखायां पंकितोत्तम प्रवर श्री ९ श्री जीमजो श्री सारङ्गजी तिल्लाच्य पंव दोधाजी तिल्लाच्य पंव हजारी नन्दस्य छपदेशेन सुश्रावक पुष्य प्रजावक कातेल गोत्रे साहजी श्री सोजाचन्द जी तत् जातृ मोतीचन्द जी श्री मत् बृहत खरतर गष्ठे जङ्गम युगप्रधान चारित्र चूड़ामणि जहारक प्रज श्री १०० श्री दादाजी श्री जिनदत्त स्रिजी दादाजी श्री १०० श्री जिनकुशल स्रिर ज्रीश्व-राणां पाडुका कारापिता मकुशूदावाद मध्ये प्रतिष्ठितं महेंड सागर स्रिजिः ॥ शुजमस्तु ।

168]

संव १०७६ रा वर्षे सार्गशार्ष माने गुहुष्ये १० तिथी गुहूवारे बहुत श्री खरतर गरे जंग। युग। जा। श्री १०० श्री जिनचंड स्वीर सन्तानीय सकल शास्त्राशार्थ पाठन प्रधान गुड़ि निधान । श्री महुपाध्याय जी श्री १०० श्री रस्तसुन्दर गणिजिह्रसाणां चरण न्यापन ॥ साइजी हुगड़ गोत्रीय श्री वायु श्री गुपलिंह जी तत्तुत्र बाजु श्री प्रतापसिंह जी साम्रहेण प्रतिष्ठितं श्री रस्तुः कक्ष्माणमस्तुः।

श्री अ। दिनाथजी का मन्दिर - करुगोखा ।

[69]

'छ संबंत १४७ए वर्ष मांच विद रण गुरी श्री नीमा इतिय गंण गड़दा नार्वा सलपु नवीः

सुतेन सह साथरेण खश्चेयसे श्री जीवत्साित श्री सुपार्श्वनाय विवं कारापितं श्रीतिष्टितं श्री बृहत्तवा पक्षे श्री रस्नसिंह सुरिजिः ग्रुगंजवतु ।

[70]

.सं० १५३० वर्षे माच सुिद ४ शुक्ते सांबोसण वाित प्राग्वाट झा० व्यव सोता जा० माक पु० व्यव नारद वंधु व्यव विक्ष्णाकेन जा० वीह्हणदे पु० देवर सेखा लाइवािद कुटुंव युनेन निज श्रेयसे श्री सम्बदनाथ विंदं का० अ० श्री तथा गक्ते श्री खदर्म।सागर स्ट्रिजिः ॥

[71]

सं० १५०३ शाके १७६७ धवर्तमाने माघ कृष्य ५ मृत अइमदाबाद बास्तव्य जैनवास क्वाती बृद्ध शाखायां सा० केसरीसिंइ तरपुत्र साइ विसंघित तत्वार्या रूपमणी खडार्थे श्री आदिश्वर जिन विंवं जराषितं श्री शांतिसागर सुरिजिः प्रण ॥

## थी जगरलेक्जी का मन्दिर - महिमापूर।

[72]

संग १५१२ वर्षे माघ विव १ ग्रेरो प्राण झाण सण जेला जाण सुरी पुत्र सर्वछेन जाण रूपाइ मातृ पितृ श्रेयसे खश्रेयसे श्रो कुंगुनाय विंवं काण प्रण श्री साधु वृधिमा पक्ते श्री पुष्णचंद्र सुरीणानुपदेशेन विधिना श्री विजयचंद्र सुरिजिः ॥ श्री रस्तु ।

[73]

संग १५३६ तण काण गुण १२ आग्वाट व्याण होरा चाण क्रवादे पुत्र व्याण देवा जाण गीमति पुण गांगाकेल जाल काची पुत्र सेरा जातृ गोगादि कुटुंच युतेन श्री निमनाम बिंवं काण त्रण तपा गर्छ औ। वस्तीलागर सुरिजिः। पींकरवाड़ा श्रामे मुंठलिया बंशे श्रीः। [74]

सं १५७ए वैशाल सुदि ६ सोमे उपकेश झानो बलिह गोत्रे राका शाखायां साठ पासड जाठ हाबू पुठ पेवाकेन जाठ जीका पुठ १ देपा घूदादि परिवार युनेन खपुखार्थं श्रो पद्मप्रज विंवं कारिनं प्रतिष्ठितं श्री जपकेश गष्ठे ककुदाचार्य सन्ताने जठ श्रो सिद्ध सूरिनिः दन्तराइ बास्तव्यः।

[75]

#### स्फटिक के विव पर।

सं १७१० व० ज्ये० सु० १ श्री स्तम्म तीर्थ वा० जकेश ङ्गाणगांधि गोत्रेप – सी सीपति जा० शिवा श्री कुन्युनाथ विंवं प्र० श्री विजयानन्द स्र्रिजिः। तप (नय) करण।

[76]

## रोप्यंके सृति पर।

संब १९९६ वर्षे वैशाख शुक्क ए तिथो। उसवाल वंशीय श्रेष्ठ श्री माणिक चन्दजी खधर्म परनी माणिक देवी प्रतिष्ठितं श्रीमत् चतुर्विशति जिन विवं चिरं जयतात्॥ श्रेयोस्कः॥ नदं जवतुः॥ १४

॥ श्री निम्नायजी का मन्दिर — कासिमवजार ॥

[77]

## धातुयोंके मृतिंपर।

संग १४७० वर्षे ज्येष्ठं बिद ५ उपकेश ज्ञातीय आवचणाग गोत्रे साव आसा जाव वाह्य पुठ दाजू नाहू जाव रूपी पुठ खेमा ताब्हा सावड़ श्री नमीनाय विवं काव पूर्वति विव पुठ आत्मा श्रेव उपकेश कुकव प्रव श्री सिद्ध सुरिजिः। [78]

सं० १५१ए वर्षे फागुण विद १ दिने शुक्के श्रीमाल वंशे सादू गोत्रे श्री सा० पदा पुत्र सा० पासा जा० पूनादे पुत्र साना पाइनादि परिवार परिवृतेन श्री श्रेयांसनाथ विंवं स्वपु प्यार्थं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्टे श्री जिनजड सुरि पट्टे श्री जिनचंड सूरिनिः॥

[79]

#### पाषाणोंक मृति छीर चरणपर।

सम्बत १५४ए वर्षे वैशाख सुदि 9 श्री मुलसङ्घ जहारक जी श्री जिनचंड देव साह जीवराज पापड़ीवाल ---।

[80]

॥ सं० १९७ए वर्षे सिती फागुण सुदि ५ गुरी श्री गीतम स्वामि पाष्ट्रका कारापितं काकरेचा गोने सा० वीरदास पुत्र लषमीपतिकेन।

[81]

सम्बत् १९७० वर्षे मिली साह वदि ३ वार गुरु दिने कारितमिदं पंकित मुनिजङ गणि वरेण प्रतिष्ठितञ्च विधिना उ० श्री कर्पूरिप्रय गणिजिः —— कास्मावाजार ——।

[82]

संव १९७१ निति खाषाङ शुक्क १० तिथौ शनिवारे पूज्य धी हीरागरिजीना पाछका कारापिता सेविया ग्रहाजवन्द ॥

[83]

सं० १७२१ माघ शुक्क १३ रबी महोपाध्याय श्री नित्यचंद्रजी खर्षगतः । श्री शश्यचंद्र सुरि गष्ठे । [84]

॥ सम्बत १०६७ वर्षे मिति छाषाङ सुदि ए गुजदिन बुधवारे श्री जिनकुशल स्विजी सद्गुरूणा चरणन्यासः कारितः श्री सक्वन । कास्माधाजार वास्तव्य श्रावकैः सुगुणोज्वलैः । पूजनीयाः प्रतिदिनं गुरुपादाः - - - जिः १ ॥

#### ॥ श्री सम्जवनायजी का मन्दिर — श्रजिमगञ्ज ॥

[ 85 ]

#### पापाणको विशाल मूख विंव पर।

॥ श्री वीर गताब्दा २४०३ विक्रमादित्य सम्बत १७३३ शाखिवाह्न १९७० माय गुक्क एकादश्यां ग्रुड्डासरे रोहिणी नक्त्रे मीन छक्ते बद्गदेशे मञ्जदावादांतर्गताजिमगञ्ज वामी नहत श्रोस वंशे बुंपक गन्ने नुधिसंह पुत्र प्रतापित्तंह तक्तार्था महताब द्धमर्थ तत् वृह्त पुत्र राय खहमीपतिसिंह बहाकुर तत् खबु जाता राय धनपतिसिंह बहाकुर स्वयं एवं गनपतिसिंह नरपतिसिंह सपरिवारेन श्री सम्जवित्त विवं शांतिनाय जी नेमनाथ जी पार्श्वनाय जी महा-वीर जी परिकर सिहत कारापितं जिक्दुरिया सद्याट विद्यामाने प्रतिष्टितं सर्व सुरिजिः॥

[86]

### जोर्ष मन्दिर — दश्तुरहाट।

र्ज जगवते नमः ॥ सम्बत अहारब् से ग्यारह (१७११) कृष्ण हाइसी मृगु वैशाख । र्जसवाल कुल गोत्र गोखरु श्री महीन धर्मकी साल ॥ सनावन्द के असरचन्द सुत तिन सुत युहकमसिंह सुनाम । तिनके पाम राथ मन्दिर यह जागीरबी तीर विश्वाम ॥

# कलकत्ता — वड़ावजार । ॥ श्री धर्मनाथ स्वामी का पश्चायति मन्दिर ॥ पत्थर परका लेख ।

[87]

श्री ॥ सम्वत खंडमुनि सिद्धि सेदिनी । १०७१ । प्रतिष्ठितं शाके रसदिह मुनि शशो १७६ए । संख्ये प्रवर्तमाने माघ मासे धवलपष्टि तिथी बुधवासरे श्री शांतिनाथ जिनेंडाणा प्रासादीयम् । श्री कलकत्ता नगर बास्तव्यः श्री समस्त सक्वेन कारितः प्रतिष्ठितः श्री खरतर गढेश जहारक श्री जिनहर्ष सृरिजिः । श्रीरस्तु ॥

[88]

## धातुयों के मृर्त्तिपर।

सम्बत ११ए४ साम सु० १४ पद्मञ्ज सुत स्थिरदेव पत्नी रैविसिया अयो ----।

[89]

सं० ११५ए वैशाख सु० ३ बुधे सी० जेइड़ सुत सा० बहुदेव हीर जडाज्यां मातृ राज श्री श्रेयोर्घ श्री पार्श्वनाय प्रतिमा कारिता प्रतिष्टिता मलधारी श्री देवानन्द सुरिजिः।

[90]

सम्बत १३४ए वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ वर्षे प्रान्वाट जाति० महं० सादा सुत मह० राजा क्षेत्रसे ससुत महं० मासहिवि श्रो आदिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठापितं।

[91]

संव १३७५ प्राग्वाट ज्ञातीय श्रेव ग्रामचंद्र जायी रस्नादेवी पुत्र सहजा श्री शान्ति। नाथ काव श्री हेमप्रज सुरिजिः प्रव महाहष्टाय। [92]

सं० १४३४ वर्षे ज्येष्ठ विद १ गुरो बरहुड़िया गोत्रे सा० जोजदेव पुत्र मु॰ सरसित श्रेयसे श्री शान्तिनाथ विंवं कारितं प्र० देवाचार्य सं० – सुरितिः।

[93]

सम्बत १४४ए आषाइ सुदि १ गुगै श्री अश्वल गम्ने चकेश वंशे गोखर गोत्रे सा० नाल्या नार्या तिहुणसिरि पुत्र सा० नाग राजेन खिपतुः श्रेयसे श्री शान्तिनाथ विंवं कारितं प्रति-ष्टितञ्ज श्री स्रितिः।

[94]

स० १४५ए वय ज्यष्ठ वदि १३ ज्ञानी प्राण्यार ज्ञानीय श्रेण रवना जायी लक्ष्यारे पुत्र स्रोगाकेन पित्रो श्रेयसे श्री यादिनाय चित्रं का० प्रण श्री – ।

[ 25 ]

संग १४५ए वर्षे मासि चेत विद १ उवएस झातीय व्यव देवराज जायी जस्मादे पुत्र चूवा जाव धलूणादे सिहतेन वित्रो जातृ रामसी थ्रयसे श्री पद्मप्रज विवं कारितं प्रव ब्रह्मा-णीय गहे श्री उदयानन्द सूरिजिः।

[96]

स्वस्ति ॥ सम्बत १४७१ वर्षे फाग्रण सु॰ १२ बुधे श्रीमाल महरोल गोत्रे सा॰ ईदा सुत सा॰ खेमराजे स॰ महादेवेन श्री खादिनाय विंवं प्र॰ श्री विजयप्रज सृरिजिः ॥

[97]

गृं० १,५०३ वर्षे माच सुदि ५ छोस वंशे काकरिया गोत्रे सा० साजष पुत्र सा० साक्षिग जाय्थो पद्माईना शान्तिनाच विंवं का० प्रतिष्ठितं कृषिणीय श्री नयचं सुरिजिः। [ 98 ]

सं० १५०६ वर्षे पोष सुदि ५ जैस वंशे चत्तकरीया गोत्रे सा० पाइदेव जा० करण् पुत्र सामल जार्या नयणादे पु० श्रीवठ सहिता खात्म पुष्यार्थं श्री श्रेयांस विंवं का० प्र० – – विं गहे श्रो नयचंद्र सूरिजिः।

[88]

संव १५०६ वर्षे पोष सुदि १५ सोमे उपकेश वंशे श्री काकरिया गोत्रे संव सुरजन जाव चंत्री पुत्र श्रीरक्नेन घात्म श्रेयसे निज मातृ पितृ श्रेयसे श्री चंड्रप्रज विंवं काव प्रव श्री कृषिं गहे श्री नयचंड्र सूरिजिः॥

[100]

सं० १५१० वर्षे फाग्रण विद ३ शुक्ते श्री श्रीमाख ज्ञातीय ठक्कर घरणी जायी वाई गाङ्गी सुत ठक्कर मांकण जायी वाई अरघू तेन स्वकुटुम्ब श्रेयसे श्री खादिनाय विंवं कारितं प्रति-ष्टितं आगम गन्ने श्री जिन रत्न सुरिनामुपदेशेन ॥ श्रीरस्तु कख्याण ॥

[101]

सम्बत १५१३ वर्षे माण छुण ६ रबी उसवाख ज्ञातीय बहुरा गोत्रे साण खीमा पुत्र बरषा जाण वाखहदे सण जातु रख्हा श्री विमखनाथ विंवं कारितं श्रतिष्ठितं श्री चित्रवाख गष्ठे श्री दाणाकर सुरिजिः।

[102]

सं० १५१४ वर्षे आषा० बदि १३ दिने वपुड़ाणा गोत्रे तुंनिला गोत्रे सुत देवराजेन पु० पद्दराज युते बिंवं का० प्र० धी सर्वानन्द सुरिजिः।

[103]

ँसं० १५१ए वर्षे छाषाङ् सुदि १० संत्रिदलीय श्री काणा गांत्रे उ० खाषू जा० धोर्नेणि

पु॰ श्रचं दासेन पु॰ उग्रसेन सक्तीसेन सूर्घसेन बुद्धिसेन देवपास वीरसेन महिराजादि युतेन श्री शान्तिनाथ का॰ श्री जिनजड सुरि पहे श्री जिनचंड सूरिजिः प्रतिष्ठितं ॥

[104]

सम्बत १५१ए बर्षे कार्तिक बिद ४ गुरू श्रीमासी ज्ञातीय मंत्रि देण नार्या सहिजू सुत वरजांगकेन नातृ जेसा नरवद हाण सहितेन पितृ मातृ श्रेयोर्थं श्री श्रजितनाथादि चतु-विस्ति पह कारित प्रतिष्ठित श्री ब्रह्माण गन्ने श्री मुनिचंड सूरि पह श्री बीर सूरिजिः॥ नेया वास्तव्यः श्री शुनं नवतु ॥ श्रीः॥

[ 105 ]

सं० १५१४ वै० ग्रु० १० जकेश वेदर वासि स० महिराज जार्या चपाई सुत पद्मसिंहेन जिनी पद्माई प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्री शीतखनाथ विंवं का० प्र० तपा श्री सोमसुन्दर सुरि सन्ताने श्री खहमीसागर सूरिजिः ॥ श्रीरस्तु ॥

[106]

संं १५१४ वै० ग्रु० प्रा० श्रे० पाता जा० वाबू पुत्र जोगाकेन जा० जावड़ि पु० रामदास जातृ खर्जुन जा० सोनाइ प्र० कु० युतेन श्री शीतखनाच विंवं का० प्र० श्री सोमसुन्दर सूरि सन्ताने श्री खहमीसागर सूरिजिः॥

[107]

सं० १५३१ वर्षे बै० सु० ६ सोमे श्री उकेश वंशे आजू सन्ताने ज० जोजा पुत्र नखाता दूता ज० जोव्हा नारदाच्यां श्री अजिनन्दन जिन विंवं कारितं प्र० श्री खरतर गष्ठे श्री जिनचंद्र दुरिजिः॥

[108]

सार १५३१ वर्ष वैशाख सुर १० शुक्ते श्री उएश वंशे कोर गीते सार सरवण जार

काट्दी पुत्र सा० सीद्दा सुश्रावकेण त्रा० सूद्दिवं पुत्र श्रीवंत श्रीवंद स्तदाजड रव शिवदास पीत्र सिद्धपाल प्रमुख कुटुम्ब युनेन श्री श्रञ्जल गहेश श्री जयकेशरि सूरीणामुददेशेन मातृ पुष्पार्थ श्री कुन्युनाथ विंवं काशिवं प्रतिष्ठितं श्री सद्देन ॥

[109]

संग १५३६ वर्षे वैशाख सुिक ५ जोमे उपकेश हातीय उन भरणी जान काली सुन देशला जान कुंती कनसू जतृ जारम श्रेयोर्थ श्री धर्मनाय विवं कान प्रतिन श्री नाणवाल गर्छ श्री धनेश्वर सूरिजिः । कोरड़ा वास्तव्यः ।

[110]

सम्वत १५५१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शुके श्रीमाल ज्ञातीय माथलपूरा गाँते म० इंसराज जाः हासलदे पुण साल पेढा जाल बीमादे श्रात्म श्रेयसे श्री चंड्रत्रज विंवं कारापितं श्री धन घोष गत्ने जल कमलप्रज सूरि तत्पट्टे जल श्री पुख्यवर्द्धन सूरिजिः प्रतिष्टितं ॥ त ॥

[ 111 ]

सम्बत १५७५ वर्षे माय सुदि ६ गुरो श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रेष्ठि लामण नार्या श्रजी सुत वासण रूढ़ा जेसिंग हूड़ा जा० रमादे खिपतृ मातृ श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ विंवं कारितं श्री आगम गहे श्रीमुनिरत्न सूरि पट्टे श्री श्रानन्दरत्न सूरिजिः प्रतिष्ठितं बूबूयाणा वास्तव्यः॥

[112]

सं० १५७७ वर्ष फाग्रण सु० ए बुचे राजाधिराज श्री नाजि नरेश्वर तङ्गाया श्री मरू देट्या तत्पुत्र श्री ५ श्रादिनाथ विंवं का० इंडाणी श्रजिधानेन कर्मक्यार्थं श्रेयोस्तु ग्रुजं जवतु॥

[113]

सं० १६५७ वर्षे माच सित पञ्चमी सोमे बृद्ध शाखायां अहम्मदावाद वास्तव्य उपवास क्रातीय। साण घोषा जार्या कल्हा स्रुत साण राजा जार्या अदकु स्रुत साण जयतमास। जार्या जीवादे सुत साठ ठाकुर नाझा जातृ साठ पुण्यपास साठ नाकर खनार्या गमतादे सुन सावजी बीरजी प्रमुख कुदुम्ब युतेन खश्रेयसे श्री सम्जवनाथ विंवं कारितं प्रठ श्री तपा गर्छ महानृप प्रतिबोधक जठ श्री हीरिवजय सूरि तताह प्रजावक सुविहित जठ श्री विजयसेन सूरितिः श्राचार्य श्री ५ श्री विजयदेव सूरि उपाध्याय श्री कल्याणविजय गणि प्रमुख परिवृतैः ॥

#### [114]

सम्वत १६ए७ वर्षे फागुण सिन पश्चिम ग्रहशासरे श्री स्तम्बतीर्घ वास्तव्य बृद्ध शाखायां उपकेश हातीच साठ वहंभी घर जायी वाई लखमादे पुत्री वाठ कहे वाई नाम्न्या स्वमानु साठ धनजी साठ पत्रासण प्रमुख ग्रुत्या श्री न मिनाश्च विवे कारिने प्रतिष्ठा-पिने च स्वप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं च तथा गञ्चाधिराज जहारक श्री विजयसेन सूरी श्वर पहाजङ्कार श्री विजयदेव सूरीश्वर पहप्रजाकराचार्य श्री श्री विजयसिह सूरिजः ॥

## ॥ श्री सह वीरस्वामी का सन्दर — माणिकतला ॥

#### • [ 115 ]

सं० १३४० वर्षे - - - - जयसवाल इति य सा० लाखणा श्रेयोर्थ श्री छादिनाय विवं माता चापल श्रेयोर्थ श्री शान्तिनाथ विवं कुमर सिंहन छात्व पुखार्थ श्री पार्श्वनाय नायी लखमादेवी श्रेयोर्थ श्री महावीर विवं सुत खेतिसिंह पुखार्थ श्री नेसिनाथ विवं कारित साह कुमरासिंहेन प्रतिष्ठितं कोरंटक गन्ने श्री नज्ञ सुरि सन्ताने श्री कक सुरि पहं श्री सर्वदेव सूरिनिः।

#### [ 116 ]

सं० १४०४ वर्षे श्री श्रीमाल वंशे सा० लामा सा० हापा सुश्रावकेण पुत्र आहा सहितेन स्वपुण र्थं श्री वर्षमान विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गत्ने श्री जिनराज सूरि पष्टे श्री जिन जड सूरिजिः॥

#### [117]

संव १५११ वर्षे पोष बिद ५ बुध श्री ब्रह्माण गर्छ श्री श्रीमाल ज्ञातीयः श्रेव मांइया जाव राणा सुव बस्ता जाव अलंबसिर नाम्न्या खजनृ श्रव श्री कुन्शुनाय विव प्रव श्री विमल स्रिजिः । वगुद्धा वास्तव्यः ॥

[ 118 ]

सं० १५३२ वर्षे बैशान्व विद ५ रवा श्री जावकार गम्ने उपकेश ज्ञातीय वांगीया गेरित्र टग० मीसण जा० इस्त्रं पु० सादा जा० सूइगदं पु० नेमीचन्द — — जातृ नेमा पुष्यार्थ समस्य कुटुम्य श्रेयमे श्री स्विधिनाध प्रमुख चतुर्विशति पष्ट का० प्र० श्री कालकाचार्य सन्तान ज० श्री जावदव सूरिजिः ॥ सीरोही वास्तव्यः शुजम्जवतु ॥

[119]

सम्बत १५५१ वर्षे पोप सुदि १३ शुक्रे श्री श्रीवंशे सा० खदा जा० धर्मिण पुत्र सा० वस्ता सा० तेजा सा० पीमा सा० तेजा जार्या खीलादे सुश्राविकया खपुण्यार्थं श्री शान्ति-नाथ विंवं श्री श्रंचल गन्नेश श्रीमत् श्री सिद्धान्त सागर सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं श्री पत्तन नगरे श्री सङ्घन ॥ श्रीः ॥

[120]

सं० १६६९ वण उण ज्ञाण जिल्ला गोण सण होता पुत्र सण पूरणमहा पुत्र संण जूणितना श्री विसलनाथ विंवं सहोपाध्याय श्री विवेकहर्ष गण्युपवेशास्काण प्रण तपा गर्हेड चण श्री विजयसेन स्रिगिः॥

॥ श्री चंड्रत्रचु स्वासीका सन्दिर — माणिकतला ॥

[121]

सं० १५११ वर्षे आपाइ बदि ए नागा उनेश क्वातीय साण जैसिंग नाण चंत्री पुराण

साठ वीदाकेन जाठ नवी सहितेन स्वश्रेयसे श्री पार्श्वनाय विवं कारितं प्रतिष्टितं श्री खर्ने तर गन्ने श्री जिनजङ सूरिजिः ॥ श्री फूंफण् वास्तव्य ।

[122]

मंठ १५१६ कार्तिक बदि १ रबी श्री उएस वंशे लोड़ा गोत्रे साठ ठाजू जाठ पी।मेणि पुठ साठ गजसी जाठ जूराइ पुठ साठ धना जाठ धर्मादे पुठ साठ समधरेण जाठ सूहवदे सहितन वृद्ध जातृ नरपति संसारचंड पुष्यार्थं श्री आदिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं स्ड पृद्धीय गञ्च श्री सामसुन्दर सूरिजिः॥

[123]

सम्बत १५१२ वर्षे कार्त्तिक विद ५ गुरी श्री उएस वंशे। सव घड़ीया जार्या कपूरी पुत्र सव गोवता जाव सलमाद पुत्र खेताकेन जातृ वितृ वितृवय मातृ श्रेयसे श्री श्रंचलगठा- धिराज श्री श्री जयकेशरि सृरीणामुपदेशेन श्री चंद्रप्रज स्वामी विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री सङ्घेन ॥ कष्टदेशे धमड़का यामे ॥ श्री ॥

[124]

क्षे १६३४ वर्षे फा० श्रुण – शः पत्तने संण माइणना समस्त कुदुम्ब युतेन श्री श्रेयांस नाथ विंण काण प्रण श्री वृह्त्तपा गडाधिराज श्री हीरविजय सृरिजिः ॥

॥ श्री शीतलनाच स्वामीका सन्दिर — माणिकतला ॥.

[ 125 ]

सं० १५१६ वर्षे वैशास विद १ रतो श्री श्रीमाल श्रेष्ठि श्रवण जा० काउं सु० पितृ वीरा मातृ गाणादे श्रेयोर्थं सुत माहाकेन श्री नेमिनाथ विंवं कारितं श्री – पू – ण – रत्नसूरि पट्टे श्री साधुसुन्दर सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितो विधिना श्री सङ्घेना त्रामेण वास्तव्यः।

#### [126]

सम्वत १५५७ वर्षे माघ बदि १२ बुधे प्रा० सा० गेला जा० चाहू सन सा० गजा वना तपा हरपाल जा० जीवेणी सु० हासा वसुणलादि कुदुम्ब सहितेन काराधितं श्री कुन्युनाय विंवं प्रतिष्ठितं सृरिजिः सीणोत नगरि गोत्र लीवां।

#### [127]

सं० १५५९ वर्षे माघ सु० ५ श्री श्रीमाख ज्ञातीय दो० शिवा जा० सिरियादे शृहारेदे सुत दो० धनसिंहेन जा० जांविहा मा० कुंछारि जा० देवसी धीरादि कुटुम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्री शान्ति विंवं कारितं श्री सूरिजिः प्रतिष्टितं ॥

#### [128]

सं० १५६२ वर्षे वै० सु० १० रवो श्री तातहर गोत्रे स० जेतू जार्या जिष्हो पुत्र० ३ सा० आहू सा० बुडू सा० बाहड़ तनमध्यात् सा० बाहक जार्याया मेयाही नाम्न्या स्वश्रयसे स्वपुष्यार्थंच श्री सुमतिनाथ विंवं का० प्र० श्री उपकेश गष्ठ ककुदाचार्य सन्ताने श्री देवगुप्त सृहिजिः॥

## माधोलाखजी जुगड़ का घरदेरालर — बड़तला।

#### [129]

उं सं० १५१५ वर्षे आषाद विद १ श्री उकेश वंशे बरड़ा गोत्रे सा० हरिपाल सुत जा० आसा साषू तत्पुत्र मं मनलिक सुश्रावकेण जार्या सं० रोहिणि पुत्र स० साजण प्रमुख सप-रिवार सहितेन निज श्रेयसे श्री विमलनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्री खरतर गन्ने श्री जिनराज सूरि प दे श्री जिनजड़ सूरिजिः।

## माधोलाल वाबुका घरदेरासर — मूर्गीदृ।टा ।

[130]

सं० १६ए४ वर्षे माघ सु० ६ गुरौ रेवती नक्तत्र श्री द्वीप बंदिर वास्तव्य श्री जर्बे जा

इगतीय बृद्ध शाखायां सा० श्री करण जार्या श्री सिरा छादि सुत सा० सोणसी जार्या श्री संपुराई पुत्र रत्न सा० शवराज नाझा श्री छादिनाथ विवं कारितं खप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापितं प्रतिष्ठितं तथा गन्ने ज० श्री विजयदेव सूरिजिः॥

## जीवनदासजी का घरदेशसर — इरिसनरोड।

[131]

सं १४९५ वर्षे जै० व० ११ रबौ श्रे० घण्री जार्या मच्च सुत सा० ठ० वराकेन खजिनी श्रेयोर्थं श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री मत्तपागद्यमंडन श्री सोमसुन्दर सूरिजिः।

[132]

सं १५७७ व० वैशाख सु० १३ दिने श्री श्रीमाली श्रे० बहजा जा० वहजलदे पु० सा० करणसी जा० जीवादे काना सिट्तेन श्री शांतिनाथ विवं का० प्र० पूर्षिमा पक्ते श्री सुनि चन्ड सूरिजिः बरजा बा० ॥

[133]

सं १६०४ वर्षे वैशाख विद ॥ सोमे श्री उसवाख ज्ञातीय सा० देवदास जार्या वा० देव खदे तत्पुत्र सा० श्री रतनपाल जा० वा० रतनादे सपत्ने सा० जावड़ जा० वा० जासलदे तस पुत्री वा० जीवण श्री धरमनाथ श्रा० – जिदास परिवार वृतैः।

#### ४० न० ई ि स्विन मिरर स्ट्रीट — धरमतला।

श्री रत्नप्रभ सुरी प्रतिष्ठित मारवाड़ के प्रसिद्ध टपकेश (ओसियां) नगर की श्री महावीर स्वामीके मन्दिरके पार्वमें धर्मशालाकी नींव खांदनेमें मिली भई श्री पार्वनाथ जी के मूर्तिके परकरके पश्चातका लेख।

[ 134]

ं। संवत १०११ चैत्र सुदि ६ श्री ककाचार्य शिष्य देवदत्त ग्रहणा जपकेशीय चेत्य ग्रहे अस्तुम् चैत्र पष्टयां शांति प्रतिमा स्थापनीया गंधोदकान् दिवालिका जासुल प्रतिमा इति ।

## तीर्थ श्री चंपापूरी।

यह प्राचीन जैनतीर्थ ई, आई रेखवेके खुप क्षेनके जागलपुरके पास नायतगर प्रेसन से मिला हुवा है। यहां चंपापुरी-चंपानगर-चंपा-हालमे जिस्को चम्पनालाजी कहते हैं रेश मां तीर्थक्कर श्री वासुपुज्य खामीके पश्चकछाणक जये हैं। यहां श्वेताम्बरी दिगम्बरी दोनो सम्प्रदायके जुदे १ मन्दिर वर्त्तमान हैं। राजग्रहके श्रेणिक राजाका बेटा कोणिक जिस्को छाजातशत्रु वा छशोकचंद्र जी कहते हैं राजग्रहसे छपनी राजधानी उठाकर यहां चंपामें खायाथा। सुजद्रा सतीजी इसी नगरकी रहनेवाखी थी। तीर्थङ्कर महाबीर स्वामीने यहां ३ चौमासे कियेथे और उनके छानन्दादि सुख्य शावकोमें कामदेव श्रावक यहांका रहनेवाखा था और जैनागमके प्रसिद्ध दश बैकालिक सूत्रजी श्री शब्यंजव सूरी महाराजने इसी चंपापुरीमें रचा था। बसुपूज्य राजा जया रानीके पुत्र श्री बासुपूज्यस्वामीका चवन जनम फाहगुण वदि १४, दिक्ता-फाहगुण सुदि १५, केवल झान-माघ सुदि १ और मोक्क-छापाइ सुदि १४ यह पांच कछ्याणक इसी नगरमें जयेथे इस कारण यह पिबन्न केन्न है।

पापाणोंके बिंव और चरणोंपर।

[135]

सं १६६७। श्री धर्मनाघ विंवं काण साण इीरानंदन । प्रण श्री जिनचंड सुरिजिः॥

[136]

सं १७२७ वर्षे वैण सुण ११ - - - श्री तपा गडे श्री वीरविजय सुरिक्तः प्रतिष्ठितं ॥ श्री सङ्घन ।

<sup>\*</sup> यह मुर्शिदायाद के प्रसिद्ध जगत्सेटके पूर्वज साह हीरानन्दजी है, असा सम्भव है।

#### [137]

सम्वत १७५६ वर्षे वैज्ञाख मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे। तृतीयायां। चंपापूरी तीर्था धिराज। श्री देवाधिदेव श्री वासुपूज्य जिन विंवं समस्त श्री सक्वेन कारितं। कोटिक गण चड कुलालक्कार। श्री सत् श्री सर्व सुरिजिः प्रतिष्ठितं।

#### [ 138 ]

संवत १०५६ वेशाख मास शुक्क पक्ते बुधवासरे ३ तिथो श्री श्रजितनाथ खामि बिंवं प्रतिष्ठितं । श्री जिनचंड सुरिजिः बृहत् खरतर गष्ठे कारितं मकसूदाबाद बास्तव्य – – ।

#### [ 139 ]

सं १०५६ वैशाख मासे शुक्क पक्ते तिथों ३॥ बुधवासरे। श्री चंद्रप्रज जिन बिंवं प्रति-ष्ठितं जा । श्री जिनचंद्र सुरिजिः। बृहत् खरतर गष्ठे कारितं च। बीकानेर वास्तव्य कोठारी अनापचंद तरपुत्र जेठमखेन श्रेयोर्थं।

#### [140]

सं १०५६ बेशाम्ब मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे। तृतीया तिथो। श्री महावीर खामि धिंवं प्रतिष्ठितं। जन्न। श्री जिनचंद्र सूरिजिः। बृहत् खरतर गन्ने कारितं समस्त श्री सङ्घेन श्रेयोर्थं।

#### [141]

संवत १७५६ वैशाख मासे शुक्क पण ३ दिने । श्री शान्तिनाथ जिन विंवं प्रतिष्ठितं । खर तर गष्ठाधिराज पण । श्री जिनखास सूरि पट्टालङ्कार । पण श्री जिनचंड सूरिप्तः कारितं । – – समस्त श्री संघेन श्रेयोर्थं ॥

#### [142]

सं १७५६ वैशाख मासे शुक्क पक्ते बुधवासरे ३ तिथी श्री बासुपूज्य स्वामि विवं प्रतिष्ठितं

श्री जिनचंद्र सूरिजिः वृहत् खरतर गष्ठे श्रजिमगञ्ज बास्तव्य कारितं गोलेष्ठा गात्रे — — — श्राविकया कारि॥

( १। शान्तिनाथ ३। चंद्रप्रजु ४। विमल्लनाथ - - - अजयराजेन श्रेयोर्थं।)

[143]

॥ सं । १७५६ फाल्युण कृष्ण प्रतिपत्तयो श्री वासुपूज्य जिन चरण न्यासः प्र । सर्व सूरिजिः । कारितं । सर्व संघेन । चंपानगर मध्ये ॥

[144]

॥ संवत । १७५६ वैशाख शुक्क पक्ते तृतीयायां तिथो श्री जिनकुशस स्रि पाडिके । प्रतिष्ठितं जः श्री जिनचंड स्रिजिः वृहत् खरतर गष्ठे कारितं । समस्त श्री संघेन श्रेयोर्थं ।

[145]

संबत १००१ मिति माग शुक्क षष्ट्यां शुक्रवार काष्टासंघ माश्रुर गन्ने पुत्कर गणे लोहा-चार्याम्नाय जद्दारक श्री जगत्कीर्ति सदाम्नाय श्रयोत कान्वये पिपल गोत्रे प्रयाग नगर बास्तव्य सा० कश्री हीरालाल पुत्र क्षत्रदास पुत्र सन्नूलाल — — श्रगरवाल प्रजा सा — श्री पद्मप्रज — — प्रतिष्टा कारिता।

[146]

सं १ए०० आषाढ शित ए गुरी श्री संजवनाथ बिंवं प्रतिष्ठितं वृहत - - - सूरिजिः कारितं च प्लगड़ सरूपचंद जातृ करमचंद हुखासचंद जननी प्राण बीवी श्रेयोर्थं।

[147]

संबत १ए०९ वर्षे मिः फाग्रण सुदि ३ दिने। श्री शान्तिनाथ विवं कारितं मकसुदावाद वास्तव्य श्री संघेन श्रेयसे प्रतिष्ठितं च न। श्री जिनहृषं सूरि पट्टालङ्कार न। श्री जिन सोनाग्य सूरिनिः वृहत् खरतर गन्ने।





[148]

#### सं १ए१० मि । फा० कृष्ण १ बुध - - पूगड़ प्रताप - - -

[149]

॥ संवत १७१५ मिति जेष्ट हुद्ध हीतीया तिथो रवीवारे हूगड़ गोत्रे श्री प्रतापितंइजी तद्मार्था महताव कुंवर तत्पुत्र राथ खन्नभीपत्तिच बाहाहर तत् खन्नजाता राथ धनपतिसंव बहाहर तत्वत्वी प्राणकुंवर जन्म सफन्नी करणार्थ। जं। यु० ज० श्री जिनहंस सूरिजंग विकेशज ॥ उ० श्री आणन्दवञ्चल गणि तत् शिष्य उ० श्री सदाबाज गणि प्रतिष्टिता ॥ पूज्याचार्य श्री रवनचन्द स्रि हुंपक गरे॥ श्रीः ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री नवपदजी श्री चंपा प्ररोजी स्थापिताः ॥ श्रीः ॥

[150]

श्री वासुपूज्यजी जन्म कख्याणक । संग् १ए१५ मिः फाल्युन कृष्ण ५ तिथौ। पूगड़ श्री प्रतापितं चजी तत्पुत्र राय खन्नि। पत्तिसंघ बहापुर तत्ब्रात्र श्री धनपत्तिंघ वहापुर कारापितं जंग। युग। प्रान् । श्री जिनहंस सूरिजी विजैराज्ये ॥ उण्श्री सागरचन्द गणि प्रति- ष्टितं ॥ युगंजूयात् ।

[151]

## धातुयोंके मूर्तिपर।

सं १५०ए बर्वे ज्ये० सु० – रबो रंगू जा० रमाई – – हेमा हापा खापा पु० साहस जा० खहमीरूपिण पुण्यार्थं श्री चतुर्विंशति जिन प्रतिमा श्री निमनाय विंवं का० प्र० श्री संदेर गहे श्री शांति सूरिजिः ॥ श्रीः

[152]

संवत १५२९ वर्षे माघ व० १ सोमे प्राण् संण् धारा जाण सखबू सुतेन साण वेला वंधुना

स॰ वनाकेन जा॰ सीत्रृ प्रमुख कुटुम्ब युतेन निज श्रेयसे श्री सम्जवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिजिः ॥ माख्यबन प्रामे ॥

[153]

सं १५३७ श्री मृलसंबे श्री मानिकचन्द देवराज प्रतिष्ठापितं - - - ।

[154]

सं० १५५१ वर्षे मा० सु० १३ गुरू ठकेश बंशे सिंघाड़िया गोत्रे सा० चांपा जा० राकं पु० सा० जोखा जा० खिहकू पु० सा० पूजा० सा० काजा सा० राजा पु० धना सा० काखू सा० काजा जा० कुनिगदे इत्यादि परिवृतेन सा० काजाकेन श्री आदिनाथ चतुर्विशति पट्टे का० श्र० श्री खरतर गन्ने श्री जिनसागर सूरि पट्टे श्री जिनसुन्दर सूरि पट्टे श्री पूज्य श्री जिन हुर्ष सूरिजिः ॥

[ 155 ]

संवत १५७१ वर्षे माघ वदि १० शुक्ते श्री प्राग्वाट का० वृद्धशाखायां व्य० सिहसा सु० व्य० समधर जा० वड़्घू सुत व्य० हेमा जार्या हिमाई सुत व्य० तेजा जीवा वर्द्धमान एते प्रतिष्टापितं श्री निगम प्रजावक श्री आणंदसागर स्रिजः ॥ श्री शान्तिनाथ विंवं श्री रस्तु श्री पतन नगरे ॥

[156]

संवत १५०५ वर्षे आषाड़ सुदि ५ सोमे श्री उसवाल ज्ञातीय आइचणी गोत्रे चौर वेड़ीया शाखायं सं० जइता जार्या जइतलदे पु० सं० चूइड़ा जार्या जुरी सुत ऊधरण चंड पास आत्म श्रेयोर्थं श्री आदिनाथ विंवं कारितं श्री उपकेश गन्ने कुकदाचार्य सन्ताने प्रति ष्टितं श्री श्री श्री सिद्ध सूरिजिः। — — —

[157]

संवत १६०३ वर्षे माम्रशिर सुद ३ शुके प्रा० ज्ञा - - बास्तव्य - - प्रा० रङ्गादै लाण

Choubisi (Metal) Champapur Temple, dated S. 1551 (1494 A.D.)





सुरा जांग स्रमादे साम श्री रङ्ग सदारङ्ग श्रमीपखादि कुटुम्ब युतेन साह सम्बारिश श्री सुमितनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपा गन्ने श्री विशाखसोम सूरि शिष्य श्री श्री ५ — स्रिजः।

[158]

#### र्झींकार यंत्रपर।

सम्बत १६६ए वर्षे शुक्केपके त्रयोदशी दिने शुक्रवारे श्री मूखसंघे सरखित गर्छ वर्षः कार गणे चंपापूरी नगर शुजस्थाने — —

[ 159 ]

सम्बत १६७३ वर्षे मृश्वसंघे जा श्री रत्नचंड उपदेशेन उपा श्री जयकीर्त्ते प्रतिष्ठितं — यामे समस्त श्री संघेन कारापितं।

## वाबु सुखराज रायजी का घरदेरासर — नाथनगर पाषाणके मृर्तिपर।

[ 160 ]

संग १०९९ माघ सुदि १३ वुधे खोस बंशे कठारा गोत्रीय खाखा जमनादास तङ्मार्या खासकुवर तथा श्री बासुपूज्य जिन बिंवं कारितं मुनि हेमचंड्रोपदेशात्प्रतिष्ठितं श्री बृहत् खरतर गृहीय श्री जिन — — — ।

#### पञ्चतीर्थीयों पर।

[ 161 ]

संग्रथए - - मंदिदसीय श्री काणागीत्र ठ० लाधू ताण धरिमण्य पुण संग

अचल दासेन पुण जयसेन लक्ष्मीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेनादि युतेन श्री शान्तिनांच बिंवं काण प्रतिण श्री जिनसुन्दर सूरि पट्टे श्री जिनहर्ष सूरिजिः।

[162]

सम्बत १५७१ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीमत्परा ॥ ते ॥ सिधूज गोत्रे । स० इन ज॰ --- सुश्रावकेण जा० जीवादे पु० त्यानन्द ला० साहित धमुख सहितेन श्री खाहिनाध विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गर्छ ॥ श्री जिनस्त सूरिजिः ॥

#### क्लिंकारके यंत्रपर।

[163]

सम्बत १०५६ वर्षे वैशाख मासे शुक्तगक्त तिथा ३ बुधे श्री सिखचक यंत्र प्रतिष्ठितं श्री जिन श्रक्तय सूरि पद्टाखङ्कार श्री जिनचंद्र सृरिजिः जयनगर वास्तव्य श्री माखान्वये अरगढ़ गोत्रीय सुश्रावक खुवचन्द तत्पुत्र रोसनराय वृद्धिचन्द खुस्याखचन्द सरूपचन्द मोतीचन्द रूपचन्द सपरिकरण कारित खश्रयोर्थं॥

### स्थान — जागलपुर । श्री बासुपूज्यजी का मन्दिर (धर्मशालामे ) पाषाणपर ।

[164]

॥ ज्ञुन सं० वीर गताव्दा २४०५ विक्रम तृपात् १७३६ रा जेष्टमासे वरे ज्ञुक्लपके त्रयोव द्रयां तिथौ – जम्पा नगर्या श्री बासुपूज्यजी पश्चकछाणक सूम्युपरि छोश वंशे प्रगड़ गोत्रे वृ। शा। वा। श्री बुधसिंघजी तत्पुत्र श्री प्रतापिंघस्य चतुर्ध बधूः महतावक्रमरी खनव सफल करणार्थ इन्ना कृतासिच कालवशात् सं० १७३२ श्रावण कृ० ६ दिने कालधर्म प्राप्तस्य मनोरशाय तत्पुत्र राय श्री बहमीपत सिंघजी बहाहर राय श्री धनपत सिंघजी बहाहर





तेन इदंयेण धर्मशाला जिनालय कारापितं प्रतिष्ठितं सर्व स्वितिः श्रीसंघ च संजालसी श्री संघ मालिक श्री रस्तु श्री कल्याण मस्तु श्री जीकटरीया इमप्रेश राज्ये पृष्टाव्द १००ए।

#### पाषाणके चरणों पर।

[165]

(१) च्यवन (१) तन्म (३) दीक्षा (४) केवल (५) निर्वाण कल्याणक पाष्ट्रका ॥
साधु १२००० । साध्यो १२५००० । श्रावक ११५००० । श्राविका ४३६००० ॥ — — श्री वासु
पूज्य पश्चकत्याणक चरण कारापितं चंगा नगरे श्रोशवाल वृ। शा। हूगड़ गोत्रे वा। श्रो
बुवासिंवजी तत्पुत्र श्री प्रतापसिंबजी तत्नार्या महतावकुमर बीबी तत्पुत्र राय श्री लक्ष्मी
पतसिंव श्री धनपतिसंव वहाहुर कारापितं प्रतिष्ठितं सर्वसूरिजि श्री संबस्य गुजंजवतु ॥

#### [166]

॥ ए ए ० ॥ सम्बद्धाणिर्व नागेन्दौ राध शुक्कादशी भृगौ मिह्न नम्योः पदं जीर्णमुन्हृत खरतरेण श्री जिनहर्ष निदेशी वा जाग्यधीर गणि किल माल्हू गोत्रस्य प्रव्णेन्दोर्धित्तपुद्दिस्य काय्यकृत् १ युग्तस् ॥ स्० १०७५ मिती वैशाख सुदि १० शुक्रे मिथिला नगर्या ७ श्री मिह्नि जिन चरणन्यासः ॥

[167]

सं० १७३१ माघ सुद्धा दे १२ बुबे श्री वासुपूज्य ( अजितनाथ, सम्जवनाथ ) जिन

<sup>\*</sup> यह चरण द्रभङ्गा लैन में सीतायहां ष्ट्रमनंक पास मिथिला नगरी से उठाकर लाया भया है। वहां इस समय कांई जैन मन्दिर नहीं है। १९ मां तीर्यङ्कर श्री मिछिनाथ स्वामीके चार कल्याणक और २१ मां श्री निम. नाथ स्वामीके चार कल्याणक यहां भये थे। श्री मिछिनाथ मिथिलांक कुंभ राजा और प्रभावती रानीकी कुंभरी थी। जन्म, दीक्षा, कंवल ज्ञान सार्गकों सुद्धि ११ के दिन भया था। इसी नगरके विजय राजा और विमा रानीके पुत्र श्री निमि भाय स्वामीका जन्म श्रावण वदी ८, दीक्षा आषाद वदि ९, केवल ज्ञान मार्गकी सु० ११ के दिन भयाया किती २ अन्थमें " मिथिला" के स्थानमें " मथुरा" नगरी भी देखनेमें आया है। सत्या- सत्य ज्ञानीगम्य है। चरम तीर्थङ्कर महावीर भगवानका भी ६ चौमासा यहां भयाथा।

विंवं छोस वंशे दूगढ़ गोत्रे बाबु प्रतापसिंह पुत्र राय बहाप्टर धनपतिसिंहेन कारापितं। मखधार पूर्णिमा श्री मिद्रजय गष्टे जद्दारक श्री जिन शांतिसागर सूरिजिः॥

[168]

॥ सं० १ए३३ मा । ग्रु । ११ श्री मिल्लिजन विंविमिदं मकसुदावाद बास्तव्य छोश बंशीय बुंपक गणोपाशक दूगड़ गोत्रीय वाबु प्रतापिसंहस्य जार्या महताव छुंवरिकस्य लघु पुत्र राय धनपतिसंहेन कारापितं प्रतिष्ठितंचाचार्य्येण श्रमृतचंद्र सूरिणाबुंकागृ थेन ॥ श्री मिथिलापुरवरे ।

[169]

सं० १ए३३ मि। मा। सु। १४ श्री निमिजिन विविध्त मकसुदावाद बास्तव्य श्रोश बंशीय बुंपकगणोपाशक पूगड़ गोत्रीय वाबु प्रतापिसंहस्य जार्था महताव कुंवरिकस्य बघु पुत्र राय धनपतिसंहेन कारापितं प्रतिष्ठितं चाचार्थेण श्रमृतचंद्र सूरिणा बुंकागृ येन सीतामही मिश्रिलायां।

#### पंचतीर्थी पर।

[170]

॥ सं० १५ आषाढादि ए६ बर्षे आषाड़ शु० ११ दिनेः रा० जाएतारी गोत्रे जं० सिवा जा० रत्नादे पु० ज० हेमराज वेला जा० वालहदे पु० पता — विवं कारापितं पुष्यार्थं श्री संबेर गन्ने ज० श्री साल स्रिजिः प्रतिष्ठितं ॥ स्० तानाकेन कृतं ।





# तीर्थ काकंदी और क्षत्रियकुण्ड।

लग्वीसराय स्टेशन से ६ कोस पर काकंदी है। नवमा तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ जी का चवन—जन्म—दीक्षा और केवल ज्ञान यह चार कल्याणक यहां जये हैं। सुग्रीव राजा रामा रानी के पुत्र थे। मृगशीर विद ५ जन्म, मृगशीर विद ६ दीका और कार्तिक सुदी ३ के दिन केवल ज्ञान जया। जैन मुनि धन्ना काकन्दी जी यहीं जये हैं।

यहां से नव कोस पर खत्रिय कुए आज कल लठवाड़ गांव के नामसे प्रसिद्ध है। चौविशमां तीर्थं कर श्री महाबीर खामी का चवन, जन्म और दीक्ता यह ३ कल्याएक यहां जये हैं।

मूर्तियों पर।

[171]

संवत १५०४ वर्षे फाग्रण सुदि ए महतियाण वंशे मुंमतोड़ गोत्रे। मंग्र महणसी पुत्र सार्वेषाल जार्या मूण्य महिणि स्वकुटुंबेन ज्ञाता वण्य मित्र लखमी पुत्र व्यण्ड्सराज पुत्र — — श्री महावीर विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर वाण् शुजशील गणिजः — — ।

[172]

संवत १५०४ फागुण सुदि ए दिने महतियाण वंशे मुंमतोड़ गोत्रे। सं० - - राजपुत्र मंग महादेपाल जग्माहिणि पुत्र मंग सिवाई।

चरण पर।

[173]

श्रो नमः । संवत १०४१ वर्षे वैशाख मासे शुक्क पक्ते पष्टी तिथी श्री सुविधिनाथ जिन-बर चरण कमखे शुजे स्थापिते ॥ श्री काकंदी नगरी जन्म कख्याणक स्थाने श्री संघेन जीर्णोद्धारं कारापितं ॥ १ चिरं नन्दतु तीर्थोयं काकंदी नामको वरः ।

### पापाण पर।

[174]

मकज्ञादावाद छाजीमगञ्ज बास्तव्य इगड़ गोत्रे बावु प्रतापसिंह जी तद्वार्यो महताव कुंदर तत्पुत्र राष खहमीयत तत्क्षणु सहोदर राय धनपतासिंह बहाडुरेण न्याय डव्यण व्यय बोर प्रजू का जिनालय करापितः लठवाड़ मध्ये उ० श्री सागरचंड गणि प्रतिष्ठितं। सं० १७३० मिती बैज्ञाल वदी १ चन्डे — ।

# श्री गुनायाजी।

नवादा (गया खाईन) ष्टेसनसे १॥ माईख पर यह स्थान है। इसका नाम शास्त्रमें "गुणशीख चैत्य" से प्रसिद्ध है। यहां २४ मां तीर्यंकर श्री महावीर खामीका १४ चौमासा प्रयाया। स्थान मनोहर श्रीर श्री पावायूरी तीर्थंके जलमन्दिर की तरह तालाव वा विचमें मन्दिर है।

धातुके मूर्तिपर।

[175]

संबत् १५१० बर्षे फागुण बदि १२ जसवालान्वये मूधाला गोत्रे स० – मीला जा० बीव्हू शुत्र सा० तोव्हा जा० पई नाम्न्या खपुष्यार्थं पद्मप्रज विंवं कारितं प्र० श्रो पद्मानंद सूरिजिः

# पाषाणके चरणें।पर।

[176]

संवत १६०० वर्षे वैशाख सुदि १५ तियो मंत्रीदल बंसे चोपरा गोत्रे ठा० बिमलदास तत्पुत्र ठा० तुलसीदास तत्पुत्र श्री ठा० संग्राम गोवईनदास तस्य माता उक्करी श्री निहालो तत्पु० त्रार्या ठक्करेटी यु० त्र० श्री जिनकुसल सुरिका कारापिता पूज्य श्रीश्री ५ श्री श्रीराज सुरि विद्यमाने जपाध्याय श्रत्रय धक्मेंन प्रतिष्ठा कृता स्थिर खसे खरतर गष्ठे।





#### [177]

संबत १ए२४ विनि साथ कृष्ण ए जोने श्री गुणशिलाख्ये वैत्ये श्री पूगड़ प्रतापित्तं जीरकानां जायी महताय कुंवर तत्कृकिलेत्पन्न किन्छ पुत्र श्री राय धनपतिसंह वहाछ्र वाला खपत्नी प्राणकुंवर जनम सफसी करणार्थं श्री श्रष्टापद तीथे श्री शत्रुंजय निर्धेण साजनया श्री शादि जिन वरण पाछका कारापिता श्री जिनजकि सूरि शाखायां छ०ं सदा साज विणना प्रतिष्ठितं शुजम्

[178]

संव १ए३० माघ शु० ५ सकस संघन श्री बीर पाडुका कारापित स्थापितं श्री गुण-शील्ल चेत्ये आत्महिताय ॥

#### पाबाख पर।

[179]

संव १ए२॥ मिती माय कृष्ण ५ जोमे गुणशीले चैले दूगड़ गोत्रे श्री प्रतापतिंहजी तत्जावी महताब कुंबर तत्पुत्र चिक्र राव बहापुर तत् प्रथम पत्नी प्राणकुंबर जनम लाफहव करापिता जीणोंडांग । उ० श्री आणंद बद्धज गणि तत्रशिष्य उ० श्री सागरचंद गणि उप-देशात् ॥ श्रीः ॥ शुक्तंत्र्वात् ।

#### याषाख पर ।॰

[180]

--। श्री जिनेंड जपती। खत्ती थो मद धोरजिनेंड सं० १४२ए वि० सं० १ए५ए वर्ष वै० वद० ए जुपवारे श्री तथा गणामनाय पारक छुआवक इसा श्रीमाल ज्ञातीय साक रूपचन्द रंगीखदास देवचन्द पाटनपाला हाल मुकाम चेवला मुंबई ये वनना स्मर्नी थे तथा बन्धु चतुर चन्द छुत वेल चन्द बाज चन्द श्राग चन्द कण = ३ थे।। श्री गुणवील देल स्ना

धर्मकाखा धंधावी हेर्या देरासरमा प्वासखो गोलाखाओ दरवाजी जनतीनी देरी = ४ सहीत सरवे आरसनु काम तथा तलावनी जीत तथा रीवेर वीगेरे जीनोंद्वार करावां श्री द्युनं जवतु सदा। सलाट जाइचंद जगजीवन मीली पालीताणा वाला - -।

# तीर्थ श्री पावापूरी।

शासन । एक श्री महावीर खागीका यह निर्वाण कछा। एक का स्यान जैनी योंका श्रीसद्ध तीर्थ के हैं। १४ मां तीर्थ कर के समवसरण की रचना छीर जनका गोक्त यहां जये हैं। समगसरण के स्थानमें १ स्तंत्र वर्तमान है कोई खेख नहीं है। वहां से प्राचीन चरण जगकर जखमंदिर के पासमें तथावके पाइ पर विराजमान हुछे हैं। छि शिसंस्कार की जगह तालाव और मंदिर है। आचीन मंदिर १ गांवने हैं और नवीन मंदिर = १ खेता जरी छीर १ दिनक्वरी जस तालाव के पाइमें बनाई और कई धर्मसालायें है।

समवसरणजी के प्राचीन चरणों पर।

[181]

ं संग १६४५ वर्षे वैद्यास सुदि ३ ग्रिशी ---- कनकविजय गणिधिः ---। ( छक्तर यस जानेके कारण पहा नही जाता )

> जलमंदिर — पावापूरीजी श्री गोतमस्वामीजीके चर्थोंपर।

> > [182]

सं० १ए३५ मि० आ० गुक्क ५ इदं गीतम गण्धर पाइकां कारापितं इसवाद चीर क्रिया

गोत्रे नानक बंद जीवन इस प्रण वृ। त्रण। श्री जिन नंदी बर्द्धन सूरी तत्शिष्य सुनि पये जय उपदेशात्।

## श्री सुधर्मा खामीजीके चरणांपर।

1 183 ]

संग १ए३५ सिंग आण शुक्क ५ इदं पाड़का श्री सुधर्मा खामी कारापितं ओसवाल क्वातौँ धाड़ेवा गोत्रे – न सुख प्रतिष्ठितं वृण जण श्री जिन नंदीवर्द्धन सूरि तत्शिष्य मुनि पयजव उपदेशात्।

बामे तर्फकी गुमटीमें १६ चरणें।पर।

[184]

संवत १ए३१ का मिती साघ ग्रुक्त १० तियों चंड्रवारे श्री गृहत् गुजराती खुंका गर्छे श्री पूज्याचार्य श्रीश्री १०० श्रीश्री श्रज्याचार्य श्रीश्री श्रज्याचार्य श्रीश्री श्रज्याचार्य श्रीश्री श्रज्याचार्य श्रीश्रावक वावू श्री प्रताप सिंघजी राप धनपत सिंघजी ज्याह गोजीयेण पोड़श महासती चरण कारापितं॥ श्री शुजंज्यात्॥ पावाप्रशीमं – स्यापितं॥

दाहिने तर्फकी गुलटीमें चरणपर।

[ 185 ]

॥ संवत १७५३ वर्षे आपाड शुदि पश्चिम दिने गणि दीप विजयणा पाष्ट्रका० ॥

गांव संदिर - पावापूरी। पंचतीवींपर।

[186]

सं । १५१७ आषाइ विद १० संजिदिलय भी उत्तियङ गोत्रे स० मेघराज सु॰ जिएदास

ना० करिंगि पुत्रेष स० ग्रुनकरण ना० पिसन्याः पु० बक्ष्मीसेन हासू जनन्याः धेयोर्थं श्रीःसंजवनाथ दिवं का० श्री खरतर श्री जिननद सूरि पट्टे श्री जिनचंद्र सुरिनिः प्रति-ष्ठितं श्रेयोस्तुः ॥

[187.]

संग १५६२ वर्षे वैशाख सुग १० दिने श्रीमाल झातीय गोत्रे मोिठिप्पा साग रणमल पुत्र साग दीपचंद जार्था जीवादे कारितं। श्री खरतर गहे जहारिक श्री जिनहंस सूरि ग्रहण्यो नमः ॥ प्रतिमा श्री शांतिनाच विंवं कारितं॥

### पाषाणके चरण पर।

[1881]

सं० १६४५ वर्षे बैशास सुदि ३ धुरी --- रुपचंद पुत्र जसराज ड्रव्येष नार्या -भी वर्द्धमान जिनस्येयं पाइका कारा --।

[ 189 ]

॥ संवत १७७२ वर्षे माइ छुदि १३ दिने सोमबारे श्री पुएएसक चरण कमख पाइके

### मध्यके चरणपर।

[190]

॥ पै० ॥ स्ति थो जयोमंग्डाच्युद्यथ ॥ श्री मौतमस्वामिनोछिन्यः ॥ संवत १६एठ वैशाख द्वि ए सोमवासरे ॥ श्री विद्वार नगर वास्तव्य श्री क्षत्र जिनेश्वर प्रवम पुत्र श्री त्रात चयावि राजान मुख्य संत्रिद्य संतानीय महत्रीयाण हाती मुख्य चोपड़ा नोत्रीय संयनायक मं० संयाम । राह्दिला पोत्रीय संयव परमाणन्द प्रमुख श्री बृद्त खरतर गष्ठीय नरमणि निष्त्र जालस्वल श्री जिनचंद्र सूरि प्रतिवोधित सहतीयाण श्री संय का रित श्री चीर जिन निर्वाण द्वि श्री पावापुरी सभीपवित्त वरविमानानुकार श्री वीर जिन प्रासाद





1 • • • 1



मूनो धाम प्रतिष्ठित श्री महाबीर वर्द्धमान जिनराज पाष्ठके महतियाण श्री संवेन कारिते। प्रतिष्ठिते च श्री बृहत्खरतर गृहाधीश्वर श्री शृहुंजयाष्ट्रमोद्धार प्रतिष्ठाकर युगप्रधान श्री जिनसिंह सुरि पहोदयगिर दिनकर युगप्रधान श्री जिनराज सुरिजिः॥ श्रीर्जवतु। श्री क्षमख खाजोपाध्यायाः पं० खब्धकी। त्री राजहंसादि शिष्य सिहताः प्रणमंति।

### ११ गण्यरों के चरणों पर।

[191]

१। संवति १६ए० प्रतिते। वैशाख सुदि ५ सोमबारे। श्री बिहार नगर वासाज्य श्री जरत चक्रवर्ति महाराजात सकल मंत्रि मुख्य मंत्रिश्वर दलान्वीय नरमणि संण्डित श्री जिन चंद्र सूरि प्रवीवित महतियाण क्रांति मण्डन चोपड़ा गेश्त्रीय संववी संग्राम सपरिवारेण।

श्री गौतम स्वामि ॥ १ श्री स्राप्तिज्ञ ति ॥ १ श्री वायुत्ति ॥ ३ श्री व्यक्तस्वामि ॥ ४ श्री सुधम्मी स्वामि ॥ ५ श्री मंण्किज्युत्र स्वामि ॥ ६ श्री मौर्यपुत्र स्वामि ॥ ७ श्री स्वंधिक स्वामि ॥ ७ श्री स्वस्वामि ॥ १० श्री स्वामि ॥ ११

### संदिर प्रशस्ति ।

[192]

। ए० ॥ स्वस्ति श्री संवति १६ए० बैशाख सुदि ए सोमवासरे । पातिसाइ श्री साहि-जां इसकछ न्र मएसखाधीश्वर विजयिराज्ये ॥ श्री चतुर्विशतितम जिनाधिराज श्री बीर बर्छमान स्वामि निर्वाण कट्याणक पवित्रित पावापूरी परिसरे श्री वीर जिन चैत्य निवेशः ॥ श्री कपज जिनराज प्रथम पुत्र चक्रवर्चि श्री जरत महाराज सकल मंत्रि मएसव श्रेष्ठ मंत्रि श्री दल संतानीय महतिश्राण क्षाति श्रंगार चोपड़ा गोत्रीय संघनायक संघवी तुलसी जार्या निहालो पुत्र सं० संग्राम छष्ठजातृ गोवर्छन तेजपाल जोज़राज । रोहदिय गोत्रीय स० पर-

<sup>\*</sup> यह वेदीके अन्दर दवा भया है इस कारण सन पढ़ा नहीं गया।

माणंद सपरिवार मह्धारा श्रीय विशेष धर्म कर्मोंद्यम विधायक ठ० प्रखीचंद काष्ठड़ा गोत्रीय अ० मदन सामीदास मनोदर कुशला सुंदरदास रोह्धिया पुत्र मथुरादास नारायणदास गिरिधर संतोदास प्रसादी। वार्तिदिया गो० गूजरमल्ल पुदड़मल्ल मोहनदास माणिकचंद दूरमल्ल जेठमल्ल। ठ० जगन नूरीचंद। दान्हरा गो० ठ० कल्लालमल्ल मल्कचंत्र मंगोषचंद सयला गोत्रीय ठ० सिंह कीर्तिपाल बात्रगथ केसवराय स्रतिसिंघ। काष्ठंड़ा गो० दयाच दाम नोवालदास कृपालदास मीर मुरारीदास किन्नू। काण्। गोत्रीय ठ० राजपाल रामचंद — महाबीर — कीर्तिसिंघ ठा० ठवीचंद। जीजीयाण गो० मं० नयमज्ञ नंदलाल नान्हड़ा गोत्रीय — १३ — दास सुंदरदास कागरमति कमलदास। रो० सुंदर सूरित स्रवलक्तती प्रताप — ठ० सदमल्ल जा० हरदासपुर — — ।

## पाषाणके मृतिपर।

[193]

॥ सिरि देविष्ठ गणि खमा समणा होता तेसिं सिरि वीर निहाणां नवसय श्रासीई विर सेहिं जिणागम रस्कगा तुझसेह कारणां विविमणं पहिंदि सिरि जिण महिंद सुरीहिं॥ सं० १ए१० वर्षे मा। सु० १।

बेदी पर।

[194]

संग १ए३५ मिति जेष्ठ शुक्क ५ बुधवासरे इदं बेदिका कारापितं उसवाख झातौ रांब्य सेविया गोत्रे सेवजी श्री खठमणदासजी तत्पुत्र कख्बुमखजी तत्जात धनसुख दासजी ।

दाहिने तर्फ दादाजी की कोठरीके चरणोंपर।

[195]

माइ सुदि १३ दिने - - - सूरीणा पाइके - -!

#### [196]

संवत १६७६ वर्षे - क ---। प्रवर्त्त ---ः। श्री खरतर गष्ठे श्री जपाध्याय रत्त तिस्क स्वितां त० शिष्येन श्री छिष्येन गणि श्री युगप्रधान श्री जिनचंद शाखायां कास पितं जपदेन -- गुजु -- पानकस्य --- श्री रत्नतिसक गणि प्रतिष्ठितं वा० छिष्द सेन गणि प्रतिष्ठा कृता ॥ श्री रस्तु श्रीः ॥ १ ॥

#### [197]

मूल नायक ——— राज सजासन धारकं। ०। ० गुर्जरे मह — न ति —— गोत्रें —— ठ० वेनी दास। तुल्लसी दास — माणिक — — दास — कारापितं। श्री —— स्यां पाडुका श्री —— स्य गुरु —— श्री जिन खिंधसेन सूरि हता॥ यस्यां पाडुके बृहत् श्री खर तर गणा — यं० जुग —— श्री गुगप्रधान —— श्री जिनचंड सूरि शाखायां श्री जपाध्याय — श्री रत्नतिलक —— तत्पद्दालङ्कार श्री धाचनाचार्य — खिंधसेन गणि श्रोदेशेन श्री दलचंद —— गण्णा वालिड़िवा गोत्रे। नैरवन —— गण्डिक गण्णा वालिड़िवा गोत्रे। नैरवन —— गण्णा वालिड़िवा गोत्रे।

#### [198]

। संवत १७०२ वर्षे माइ छुदि १३ दिने सोमवारे श्री जिन कुशब सूरीणा पाइके लें महतीयाण चोपड़ा गोत्रे। सङ्घवी तुससी दास जार्या कुट्याणी निहालो पुत्र सङ्घवी संधान सिंह - - - गणिजिः प्रतिष्ठिता श्री पावापूरी समस्त श्री सङ्घ सहिता श्री रस्तु।

#### [199]

॥ संव। १ए१० वर्षे शाके १९७५ माघ शुक्क २ श्री जिनदत्त सूरी सद्गुरुणां श्री जिन इशक सूरीणां पादन्यासो प्रतिष्ठितं० त० श्री जिन महें इ सूरिजिः। का। वा। मो। श्री सिवप्रसाद पुत्र शीतल प्रसादेन श्रेयोर्षं मानंदपुरे॥

# दाहिने श्री स्यूलजड कोठरी के चरणों पर।

[200]

श्री॥ नमनिधि गज गोत्रा सिमतायां समायां (१०ए९) नयन रस सरताञ्चन्द्र भुक्तेषु शाके (१७६१)॥ सित पटधर पाटो फाल्युने शुक्क पक्षे द्वजगपति तिथी (५) भक्कर्मवे वासरेहें॥१॥श्री मद्बह्यचर्य धर्म्भ बृद्धर्थ्य श्री स्यूजजद्भाषार्थ पादपद्म प्रतिष्ठा षृह्त खरतर गणेश श्री जिनहर्ष सूरि पष्ट प्रताकर श्री जिन भहेंद्र सुरिणा कारिता छ०॥ श्री हीरधम्मी गणि विनय विद्यत्कृषक अपराकर श्री कुशस्त्रचंद्र गएयुपदेशतः। काशोस्य श्री संवैः॥ बदित्रया गोत्रीयोत्तम चंद्रासात्र मुक्तिद्याद्याजियेन॥

[201]

(१)॥ सण्ध्री ५ श्री जिन जिनख सूरि पाङ्का। (१)॥ श्री जिन खितत सूरि बाङ्का।

[202]

सं० १७ए७ वर्षे कार्तिक मासि शुक्क पक्ते पूर्णिया तिथी १५ ग्रहवासरे० बृहत् खरतार षडे० यु० च० श्री जिनरंग ---।

[203]

संग १७ए७ वर्षे कार्तिक शुक्क पदे राका तिथी १५ ग्रह बासरे बृहत् खरतर गक्के युव प्राण्थी जिनरंग सुरि शाखायां आचार्य श्री जिनचंद्र सूरिणां शिष्य वाव श्री सुमितिनंदन अधिनां पादपद्मे स्थाप्यतेव वाव जुवनचंद्रेण । बाव सुमतनन्दन गणिनां चरण कमले जबतः आण्थी जिन चन्द सूरीणां चरण कमले इमे जवतः ।

श्री चंदनवाखा कोठरी के चरणों पर।

[204]

॥ संग १ण्थ० प्रण श्री सुजाण विजयाजी पाइका।

#### [205]

संव १९७० मा वर्षे सिते ११ ॥ बृहत् खरतर गष्ठे युव जव श्री जिनस्क सृरि शाखायां वि शिव चरण रेणुना दीप विजयायाः स्थापिते । श्री कीर्त्ति विजयायां -- चरण सरसी रहे प्रतिष्ठितं ॥ साध्वी ॥ श्री सींशाग्य विजयाया । पादपद्मे प्रतिष्ठितं ।

#### [206]

सम्बत १०४० शाके १९१३ वर्षे भिति वैशाख शुक्क ३ तियौ भृगु वासरे श्री मत् खरतर गन्ने जहारक श्री जिनरङ्ग सूरि शाखायां साध्वीमद्त्तरा मति विजयाकस्य पाडुका शिष्यनी रूपविजिया पावापूरी मध्ये प्रतिष्टापितः

#### [207]

॥ श्री संवत १ए३१ का मिति साघ शुक्क दशमी तिथों चन्द्र बारे श्री सद्बृह्ह्योंका गुर्जाराधिपति ॥ श्री पूज्याचार्य जी श्रीश्री १००० श्रीश्री श्रक्तयराज सुरिजी चरण कमलो स्थापितों श्री अजयराज सुरिजिः प्रतिष्ठितं च श्री शुजंजवतु =

#### [208]

॥ उं नमः ॥ संवत १०१ए वर्षे माघ मासे शुक्कपके पष्ठी तिथौ ग्रहवासरे श्री महावीर जिनवर चरण कमले शुजे स्थापिते। हुगली वास्तव्य उस वंशे गांधि गोत्रे बुलाकी दास तत्पुत्र साह माणिक चंदेन श्री क्त्रीयकुंम नगर जन्मस्थाने जन्मकल्याणक तीर्थे जीर्णोद्धारं करापितं॥ स्वपरयोः शुजाय॥ १ यावन्नजस्तले सूर्य चंद्रमसौ स्थितौ वरौ तावन्नंदतु तीर्थोयं स ——————।

#### [209]

॥ उं नमः ॥ संवत १७१७ वर्षे श्री महावीर जिन चरण कमले स्थापिते श्री क्त्रीकुंमें संघाटे साह माणिकचंदेन जीणोंद्धार करापितं ॥ श्री रस्तु ॥

[210]

सं १७३० माघ ग्रु० ६ सकस संघेन श्री बीर पाडुका कारावितं स्थावितं श्री पाबापूर्यो । श्रात्म हितायः श्री रस्तुः ॥

# विहार।

बिहार वा सूवेबिहार का प्राचीन नाम "तुं निया नगरी" था। निकट में विशाखा नगरी जी थी। जैन सहर था, पश्चात् बोद्ध लोगों के समयसे "बिहार" नाम प्रतिद्ध जया।

धातुओं के मूर्ति पर । मिथयान महस्रा।

[211]

संग १४३७ श्री — – तिनाथ प्रति० सा० पद्मसिंदेन समस्त परिवार खुतेन निज पितृ सा देव्हा पुर्णार्थं का० प्र० श्री जिनराज सूरि।

[212]

पण ॥ संण १४६ए बर्षे माघ सुदि ६ दिने जिकेश बंशे साण सामंत पुत्रेण साण खणमणेन पुत्र रतना नरिसंह नयणा जाण — दादि परिवार सिहतेन निज पुष्पार्थ श्री शांतिनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्टितं खरतर गन्ने श्री जिन बर्द्धन सूरिजिः ॥

[213]

संग १५०६ माघ सुदि ५ —— लोढ़ा गोत्र —— पुत्र काकाकेन जाण काक श्री पुण —— माला — जाण हेम —— नाश्र जाण कुमिमदे खश्रेण धर्मनाथः काण प्रण चेत्र गन्ने श्री सुनि तिखक सूरि।

#### [214]

ए।सं० १५०७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ दिने श्री जकेश वंशे लोढ़ा गोत्रे सा० जोखा संतानें सा० बीरा जार्या जावखदे पुत्र सा० जाडाकेन पुत्र नी सख बीसख दूरा माका सिंहतेन श्री वासुपूज्य विंवं कारितं प्रति० श्री खरतर ग्राधीश श्री जिनराज सूरि पहःखङ्कार श्री जिन जड सूरि युगप्रधान गुरुराजो।

#### [215]

सं० १५१ए वर्षे आषाढ़ वदि १ मंत्रिदलीय काणा गोत्रे ठ० नगराज सुत ठ० खघूनायाँ धामिणि पु० सं० श्री अवलदासेन पुत्र ठ० उपसेन लक्ष्मीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेन वीरसेन देपाल पहिराजादि परिवार वृतेन खश्रेयसे श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठतं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनजड सूरि पदे श्री जिनचंड सूरिजिः ॥

#### [216]

सं० १५१ए वर्षे आषाइ बदि १ श्री मंत्रिदलीय शाखायां बायड़ा गोत्रे स० पीमराज जावे सूरदेवी पुत्र ठ० दासू जा० कपूरदे पु० ठ० सदय वथ (?) प्रमुख परिवार सिंहतेन खश्ने- यसे श्री शितलनाथ विंवं कारितं प्र० श्री खरतर गद्ये श्री जिनसुंदर सूरि पट्टे श्री जिनहर्षे सुरिजिः ॥ श्री ॥

#### [217]

सं० १५१ए बर्षे आषाढ़ विद १ मंत्रिदलीय काणा गोत्रे ठ० श्री नगराज सुत ठ० श्री खघूजार्या धर्मिण पुत्र स० सिंगारसी जा० कुंबरदे पु० स० राजमञ्ज सुश्रावकेण पुत्रादि परिंवार सिंहतेन श्री आदिनाथ मूल विंवश्चतुर्विंशति पट्ट कारितः प्रतिष्ठितः खरतर श्री जिन चंड सूरि युगप्र० वरागामेः ॥ थ ॥

#### [218]

संव १५१७ वर्षे माघ छुदि दशम्यां बुधे श्रीमाख क्ञांतीय सव बाजु जार्था धरणी आतम

श्रेयोर्थं श्री नेमिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गष्ठे श्री जिनजड स्रि पदे श्री जिन वंद स्रिराजेः ॥ श्री मंमपे हुर्गे महता गोत्रे ॥

### श्री चंडप्रजु खामीका मंदिर।

[219]

संव १४एए बर्षे फागुण बिद १ गुरी उपकेव सूर गोत्रे साव सिवराज जाव माकु पुरु षासा सहसा जातृ वहराज पुष्पार्थं श्री शितजनाथ विंवं काव प्रतिव श्री उपकेश गहे ककु-द्वाचार्य संताने श्री कक सूरिजि: ॥ श्र ॥

[220]

सं० १५४७ वर्षे वैशाख मासे जरेश वंशे दोसी गोत्रे सा० कखू पुत्र सा० खषा जार्या रूपाई पुत्र० खषमी घरेण जार्या लीलादे सिहतेन श्री अजितनाय विंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गहे श्री जिनसमुद्ध सुरिजिः श्रेयोस्तु ॥ १॥

## चतुष्कोण पट्टक पर।

[221]

सं० १६३० समये फालगुण सुदी थ जैं।मे श्री मृज्ञसंव सरस्रति गर्छे वतारकार गणे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये जि श्री धर्मकोर्ति देव तत्पट्टे जि श्री शिवजूषण तत्पट्टे जि श्री ज्ञान खूषण खय जि सुनित्रनी तत्पट्टे जि श्री सुनित्रकीर्ति ततिश्चि । मंग्रज्ञाचार्यश्री मेरकीर्ति गुरुपदे — ज् ॥ मगध देसे । खुदिमपुर बास्तव्य जेसवालान्वये कष्टद्दार गोत्रे सा० बीरम तज्ञार्या वंग्रयोः पुत्र सहसी तज्ञार्या खजेसिरि त्रयो पुत्रे। प्रथम किन् तज्ञार्या परिमख तत्पुत्र जिनदास तज्ञार्या मोना त्रयो पुत्र जगदीस दितिय संघ पित श्री रामदास जार्या क्किमिन मेतेषां मध्ये संघपित रामदास नित्यं प्रणमंति । श्रुजं जवतु ॥

### लाखवाग का मंदिर।

[222]

सं० १५३७ व० वे० शुः ३ सोमे प्रा० व० मं माईपा जा० वरजू पुः सीधर जा० मांजू पुत्र गोरा जा० रुक्तमिणि पु॰ वर्द्धमान मातृ पितृ श्रे॰ श्री कुंयुनाथ वि॰ कारापितं प्र॰ तपा ० श्री बहमीसागर स्रिजिः।

[223]

सं० १६४३ फा० सि० ११ श्री हीर विजय शिष्य श्री विजयसेन सूरिनिः प्रण आदि

[224]

संग् १०७७ चेत्र सुग् १५ - - बिंबं श्री जिनहर्ष सृरिणा = - महताबचदं जायी। आविका - - ज्या गुलावचंद पुत्र युतया - - ।

[225]

संग १०ए६ ज्येष्ठ बदि ए श्रोसवाख ज्ञाती जम्मड गोत्रीय बाबु प्रेमचंद तत्पुत्र विदारी खालेन श्री सिद्धचक पटं कारापितं प्रतिष्ठितं विष्णुद्य गणिना।

### वाषाण पर।

[226]

संवत १५१४ जेष्ठ वदि ४ श्री उपकेश ज्ञातों साह श्री शक्तिसिंघ जाण सहजळद — साह सोमा जायी छापु नाम्न्या छात्म श्रेयसे श्री छजितनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री उपकेश गत्ने श्री कक सूरिजिः॥ श्री छजितनाथ प्रणमित वर्षि छापू नाम्न्या न

#### [227]

संव त १६०४ वर्षे — माघ सुदि ए दिने जोम वासरे श्रवण नक्त्रे — - - गोत्रे बाकुर - - - वाकुर जाडेन तत्पुत्र वाकुर छुलीचंद श्री जिन कुशल सुरीणं पाछुके कारितं ।

#### [228]

संग् १६ए४ ज्ञाके १५५ए ईश्वर वर्षे सम्बतसरं चेत्र विद १३ ज्ञुके ज्ञुके मुहुक्तें दिक्कण देशे ज्ञुक श्री कुमुदचंड दिनंद पट्टे जा श्री मुख श्रंगार हा ---- वेघरवाल ज्ञातौ सण्श्री तोला जाण सं --- पुत्र सण्श्री कृष्ण ॥ - - - देव जार्या सोहि - - - श्रेयोर्थं श्री महावीर पाडुका स्थापितं।

[229]

संव १०३० माघ शुदि । – श्री सकल संघे श्री पार्श्व नाव पाव कारापि – ।

[230]

सं० १०३० माघ शु० ५ सकल संघेन शांतिनाथ पाडु० कारापिता -

[231]

अणमहिये गूणवीस सय वरसे बइसाह – सुद्ध – - - वह पियामह सिरि जिन कुशल स्रिर पाय छवणा कारिया सिरिमाल वंसे बदलीया गुत्ते साह कमला वइणा विसाला सुपइ छिय सयल स्रिरीहें॥ श्री॥:

[232]

श्री दादाजी श्री कुशल सुरजी सहायः संग १७४६ मीती बेसाख सुदो १३ ---।

#### [233]

संग । १ए३ए फाहगुन ऋष्ण ए गुरो श्री जिन दुशल सुरी पादन्यास । जंग । यु । य ज । श्री जिन मुक्ति सूरिश्वराणामादेशात् श्री दालचंद गणिजिः प्रतिष्टितं ॥ सेठ गोत्रीय ताराचंदात्मज रामचंडेण कारितः स्त्रेयोर्थं मिरजापुर वरो

#### [234]

॥ उं नमः सिद्धम्। संवत् १ए५० सि० फाग्रण सुदि ३ श्री मृष्टसंघे सरस्वति गन्ने वला-त्कार गण कुंद कुंदाचार्य आम्नाय सकल कीर्त्ति जहारक तत्पहे। जहारक कनक कीर्त्ति उपदेशात् शा० कुवेरचंद ह्रीचंद तज्ञार्या केशरबाई खुरदेवाले प्रति०

#### [235]

संवत् १ए५५ पोस सुद १५ गुरु ॥ श्री ब्लंपक गन्ने श्री पूज्य अजयराज सूरिः प्रतिष्टि तम् ॥ वावू लन्नीपत गोविंदचंद की माजी करापितं श्री दादाजी चतुः चरण पाडुकेज्योः ॥ श्री स्थूबजड सूरिः ॥ श्री जिनदत्त सूरिः ॥ श्री जिनकुशल सूरिः ॥ श्री जिनवंड सूरिः ॥

## राज गृह।

मगध देशकी राजधानी यह राजगृह (राजगिरि) वहुत प्राचीन नगर है। २० मां तीर्थंकर श्री मुनि सुत्रत स्वाभीका ३ कछाएक उपेष्ट बंदि—ए जन्म फाल्युन सुदि—११ दीक् काल्युन वदि—१२ केवल झान यहां होनेके कारण यह स्थान पिवत्र हैं। २१ मां तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के समय में जरासंधकी जी यही राजधानी थी। २४ मां तीर्थंकर श्री महावीर स्वाभी के समयमें प्रसिद्ध नगर था। गौतम बुद्ध की जी यही खीला जूमि थी। प्रसेन जित जनके पुत्र श्रेणिक, जनके पुत्र कोणिक यहांके राजा थे। श्री महावीर स्वाभी जी १४ चौमास यहां किये। जंबुस्वाभी, धन्ना, शालिजङ्जी छादि बड़े २ लोग यहांके रहने वाले थे। यहां

पर पहाड़के निचे ब्रह्मकुए, सूर्यकुए, छादि उष्ण कुए, बहुतते हैं और स्थान देखने योग्य है। पांच पाहाड़ जो सामने दिखाई देते हैं (१) विपुत्त गिरि (१) रत्नगिरि (३) उदय गिरि (४) स्वर्णगिरि (५) वैजारगिरि। पहाड़ पर बहुतसे जैन मंदिर बने हुये हैं। बहुत से चरण वा मूर्ति इधरसे उधर विराजमान है इस कारण यहां के सब लेख एक साथ मिला दिया गया है।

### पार्श्वनाथ मंदिर प्रशस्ति।

#### [236]

- (१) पण ॥ उं नमः श्री पार्श्वनायाय ॥ श्रेयः श्री विपुखाचखामरगिरि स्थेयः स्थिति स्वीकृतिः पत्र श्रेणि रमाजिराम जुजगाधीशस्फटासंस्थितिः । पादासीन दिवस्पतिः गुज किल श्री कीर्त्ति पुष्पोजमः श्री संघाय ददातु बांकित फ
- (१) लं श्री पार्श्वकल्पद्रमः ॥ १ यत्र श्री मुनि सुव्रतस्य सुविजोर्जनम व्रतं केवलं साम्राजां जय राम लक्कण जरासंधादि जूमीजुजां। जक्के चिक्क वलाच्युत प्रतिहरि श्री शालिनां संजवः प्रापुः श्रेणिक स्रुधवादि

<sup>\*</sup> जैन तीर्थ गाईड " के तवारिख सुने विहार में उसके प्रंयकर्ता लिखते हैं कि मयीयान महलाके " मंदिर में एक शिला लेख जो अलग रखा हुवा है — — संवत तिथि वगरा की जगह टुटी हुई है पंक्ति (१६) हर्फ लमदा मगर चीस जानेकी वजह से कम पढ़नेमें आता है अखीर की पंक्तिमें जहां गच्छ का नाम है वहां किसीने लोड़ दिया है वज्र शाखा वगरह नाम बेशक मौजूद है" यह पढ़ कर मुझे देखने की बहुत अभिलापा हुई। पता लगाने पर १७ पंक्तिका एक लेख दिवार पर लगा भया पाया। किसी र जगह दूर गया है संवत वगरह साफ है और दुसरा टुकड़ा मालून भया। पहिले टुकड़ेके लिय बहुत परिश्रम करने पर पता लगा और अब वहां के एईस बाबु धन्तुलालजी सुचंति के यहां रखा गया है। यह प्रशस्ति पूर्व देशकी अपूर्व वस्तु है आज तक अपका-भित था। इसमें श्री खरतर गच्छकी पट्टावली है जिस्से बहुत पश्चपातीयों का भ्रम दूर हो जावेगा। यह पांच सौ साठ वर्ष प्राचीत है ओर उस समयके मुसलमान समार और प्रादेशिक शासन कर्ताका भी नाम विद्यमान है पांडित्य और पद लालित्य भी पुरा है।

(३) जिन्ते। बीराच जैनीं रमां ॥ १ यत्राजय कुमार श्री शालिधन्यादि माधनाः। सर्वार्थ सिद्धि संजोग जुजो जाता द्विधापिहि॥ ३ यत्रश्री विपुताजिधोविन धरो वैजार नामापिच श्री जैनेंद्र विदार त्रूषण धरी पूर्वाप

(४) राज्ञ। स्थितौ । श्रेयो खोक युगेपि निश्चित मितो लच्यं बुवाते तृणां तीर्थं राज्ञः यहा निधानमिह तत्कैः कैर्न संस्तुयते ॥ ४ तत्रच संसारापार पारावार परपार प्रापण प्रवण

महत्तम तीर्थे। श्री राजग्हम

( ॥ ) हातीर्थे । गर्जेडाकार महापोत प्रकार श्री विपुत्तिगिरि विपुत्त चूला पीठे सकल महीपाल चक्रचूता माणिक्य मरीचि मंजरी पिंजरित चरण संरोजे । सुरत्राण श्री साहि रेरोजे महीमनुशासित । तदीय

(६) नियोगान्मगधेषु मिलक वयोनाम मण्दलेश्वर समये। तदीय सेत्रक सह णास हरदीन साहाय्येन। यादाय निर्शुण खनिर्शुण रंग जाजं॥ पुंमी त्किकावित रत्नं कुरुते सुराज्यं बक्तः श्रुती व्यपि शिरः

( ७ ) सुतरां सुतारा सोयं विजाति जुवि मंत्रि दक्षीय वंशः ॥ ५ वंशेमुत्र पवित्र धीः सहज पालाख्यः सुमुख्यः सतां जक्षे नन्यसमान सहुणमणी शृंगारितांगः पुरा । तत्सूनुस्तु जनस्तुत स्तिहुण पालेति प्रतीतो जव

- ( ए ) ज्ञातस्तस्य कुले सुधांशु धवले राहाजिधानो धनी ॥ ६ तस्यात्मजोजनिच ठकुर मंकनारूयः सद्धर्म कर्म विधि शिष्ट जनेषु मुरूयः। निःसीम शील कमलादि गुणालिधाम जङ्ग गृहेस्यः गृहिणी थिर देवि नाम
- (ए)॥ उ पुत्रास्तयोः समजवन् जुवने विचित्राः पंचात्र संतति भृतः सुगुणैः पवित्राः। तत्रादिनास्त्रय इमे सहदेव कामदेवाजिधाव महराज इति प्रतीताः॥ तुर्यः पुनर्जयित संप्रति वहाराजः श्री मा
- (१०) न् सुवुद्धि खघु बांधव देवराजः । याज्यां जमाधिकतया घनपंक पूर्व देशेपि धर्म-रथ धुर्य पदं प्रपेदे ॥ ए प्रथम मनव माया बहुराजस्य जाया समजनि रत नीति स्फीति सुन्नीति रीतिः । प्रजवति पह्राजः सद्दु

- (११) ॥ श्री समाजः सुत इत इह मुख्यस्तत्परश्चोढराख्यः ॥ १० द्वितीया च विषा जाति बीधी रिति बिधि प्रिया । धनसिंहादयश्चास्याः सुता बहु रमाश्चिताः ॥ ११ श्वजनि च द्विताद्या देवराजस्य राजी ग्रण म
- (१२) णि मयतारा पार श्रुंगार सारा। स्मजवित तनुजातो धमसिंहोत्र धुर्य स्तदनुच गुणराजः सत्कला केलिवर्यः॥ १२ अपरमथ कलत्रं पद्मिनी तस्य गेहे तत उरु गुणजातः बीमराजोंग जातः। प्रथम उदित पद्मः पद्म
- (१३) सिंहो दितीयस्तदपर घमसिंहः पुत्रिका चाह्यरीति ॥१३ इतश्च ॥ श्रीबर्छमान जिनशासन सूलकंदः पुण्यात्मनां समुपदर्शित मुक्तिजंदः। सिखांत सूत्र रचको गणभृत सुधर्मनामाजनि प्रथम कोत्रयुग
- (१४) प्रधानः ॥ १४ तस्यान्वये समजवहरापूर्वि वज्र खामी मनोजव महीधर जेद वज्रः यस्मात्परं प्रवचने प्रससार वज्र साखा सुपात्र सुमनः सफल प्रशाखा ॥ १५ तस्यामहर्निश मतीव विकाशवत्यां चांडेकु
- (१५) ले विमल सर्वकला विलासः। उद्योतनो गुरुरत्नाद्विबुधो यदीये पट्टे जिनष्ट सु मुनि गीण वर्द्धमानः॥ १६ तदनु जुवनाश्रांत रूयातावदात गुणोत्तरः सुचरण रमात्रूरिः स्रिवंत्रूष जिनेश्वरः। खरतर इ
- (१६) तिख्यातिं यसमादवाप गणोप्ययं परिमलकर्ला श्रीषंद --- छुगणो वनौ ॥ १७ ततः श्रीजिन चंडाख्यी बजूव मुनि पुंगवः । संवेग रंगशास्रां यश्रकारच वजारच ॥ १७ स्तुत्वा मंत्र पदाक्तरै रवनितः श्रीपा

### . इसरा पत्थर।

- (१९) श्र्वं चिंतामणि ---- ताकारिण । स्थानेनंत सुखोदयं विवरणं चके नवान्यायके । -- ताऽ जय देव सुरिग्ररव स्तेतः परं जिक्करे ॥ १ए ---
- (१०) --- (जिनवल्लज) - शांगनोवल्लजो --- प्रियः यदीय गुण गौरवं श्रुतिपुटेन सौधोपमं निपीये शिरसो धुनापि कुरुते नकस्तां ढवं ॥ २० तत्पष्टे जिन-दत्तसुरिरजवयोगीक चूडामणि मिध्याध्वां

(१ए) त निरुद्ध दर्शन ——— श्रावक यान्य देशि सुगुरः क्रेत्रेत्र सर्वोत्तमः सेव्यः पुष्यवतां सतां सुचरण ज्ञान श्रिया सत्तमः ॥ ११ ततः परं श्रीजिनचं इ सूरिवे जुव निःसंग गुणास्त जूरिः।

(१०) चिंतामणि र्जांखतले यदीये ध्युवास वासादिव जाग्य लक्ष्म्याः॥ ११ पक्षे सक्य गतेसु शासनमि प्रत्यापि जुःसाधनं द्वष्ठांत स्थिति वंध बंधुरमिप प्रक्षीण दृष्टांतकं।

वादेवीदिगत प्रमाणमि ये वीक्यं।

(११) प्रमाण स्थितं ते वागीश्वर पुंगवा जिनपति प्रकृषा वजूबु सूनः ॥ १३ अथ जिनेश्वर सृरि यतीश्वरा दिनकरा इव गोजर जास्वराः। जुवि विवोधित सत्क्रमखा करा समुदिता वियति स्थिति सुन्दराः ॥ १४ जिन प्र

(११) बोधा इत मोइ योधा जने विरेजुर्जनित प्रवोधाः। ततः पदे पुष्य पदे दसीये मण्यं ह चर्या यति धर्मा धुर्याः॥ १५ निरुंधानो गोजिः प्रकृति जमधीनां बिलसितं जमज्ञस्य ज्ञोतो रस दश कक्षा केलि

(१३) विकतः। उदितस्तत्पट्टे प्रतिइत तमः कुम्रइ मित निवीनो सौ चंड्रो जगित जिन चंड्रो यतिपतिः॥ १६ प्राकट्यं पंचमारे दधित विधि पथ श्रीविलास प्रकारे धर्मा धारे सुसारे विपुल गिरिबरे मानतुंगे विहा

(१४) रे कृत्वा संस्थापनां श्रीप्रथम जिनपते येंन सोंचै र्यशोजि श्रिज्ञंचके जगत्यां जिन कुशल गुरु स्तपदे जाव शोजि ॥ १७ वाल्पेपियत्र गण नायक लिह्मकांतां केली विलो क्य सरसा हृदि शारदापि। सोजाग्य

(१५) तः सरज संविद्यक्षास सोयं जातस्ततो मुनि पर्तिजिन पद्मस्रिः ॥ दृष्टा पदृष्ट सुविशिष्ट निज्ञान्य शास्त्र व्याख्यान सम्यगवधान निधान सिद्धेः । जङ्गे ततो ऽस्त किषकाल जना समान ङ्गान किया

( १६ ) विध जिन खविध युग प्रधान: ॥ १ए तस्यासने विजयते सम सूरि वर्षः सम्यग हगंगि गए रंजक चारु चर्यः। श्रीजैन शासन विकासन जूरि धामा कामापनोदन मना जिन चंद्र नामा ॥ ३० तत्कोपदेश

- ( १७ ) वशतः प्रज पार्श्वनाय प्रासाद मुत्तम मची करत — । श्रीमिद्धहार पुर वस्थिति वहाराजः श्रीसिद्धये सुमित सोदर देवराजः ॥ ३१ महेन ग्रुरुषा चात्र वहाराजः सका-न्धवः । प्रतिष्ठां कारयामास मंगनान्वय
- ( २० ) मंमनः ॥ ३२ श्रीजिनचंड स्रीन्डा येषां संयम दायकाः । शास्त्रेष्व ध्यापकास्तु श्रीजिनल्विध यतीश्वराः ॥ ३३ कत्तीरोश्च प्रतिष्टाया स्ते उपाध्याय पुङ्गवाः । श्री मंतो जुवन दिताजिधाना ग्रह शासनात् ॥ ३४ न
- (१ए) यनचंद्र पयोनिधि जूमिते ब्रजति विक्रम जूभूदनेहिस । बहुल पष्टि दिने श्रुचि मासगे मही मचीकर देव मयं सुधीः ॥ ३५ श्रीपार्श्वनाथ जिन नाथ सनाथ मध्यः प्रासाद एप कलसध्वज मण्हितो
- (३०) द्वं: । निर्माप कोस्य गुरवोत्र कृत प्रतिष्टा नंदंतु संघ सहिता जुवि सुप्रतिष्टा॥ ३६ श्रीमिक्किर्ज्ञवन हिता जिपेक वर्षे प्रशस्ति रेपाच । कृत्वा विचित्र वृत्ता लिखिता श्रीकीर्ति रिव मूर्ता ॥ ३९ जत्कीर्साच सुवर्षा ठकुर मा
- (३१) व्हांगजैन पुण्यार्थं। वैज्ञानिक सुश्रावक वरेण वीधाजिधानेन ॥ ३० इति विक्रम संवत १४१२ श्राषाढ़ वदि ६ दिने। श्रीखरतर गष्ठ शृङ्गार सुग्रुरु श्रीजिनखव्धि सूरि पद्याखङ्कार श्रीजिनेंद्र सूरिणामुपदे
- (३१) शेन । श्रीमंत्रि वंश मंग्न ठं० मंग्न नंदनाच्यां । श्रीज्ञवन हितोपाध्ययानां पं० हरिप्रज्ञ गणि । मोद मूर्त्तिं गणि । हर्ष मूर्तिं गणि । पुण्य प्रधान गणि सहितानां पूर्व देश विहार श्रीमहातीर्थं यात्रा संसूत्र
- (३३) णादि महा प्रजावनया सकल श्रीविधि संघ समान नंदनाच्यां। ठंण वहराज ठंण देवराज सुश्रावकाच्यां कारि = = = = स्य। श्रीपार्श्वनाथ प्रसादस्य प्रशस्तिः॥ द्युजं ज्ञवतु श्रीसंघस्य ॥ थु॥ ॥ ॥

# गांव मन्दिर-घातुओंके मूर्ति पर।

( 237 )

सम्बत १९१० चैत मास सुदि १३ संतनाथ प्रतिमा कारित --।

( . 238 )

सं० ११९७ वर्षे आषाढ़ विद द रवी ऊ० ज्ञा० सा० सपुरा भा० सीतादे पु० कर्मसिंहेन श्री निमनाथ विविधितृ मातृ श्रेयसे कारितं उकेश गच्छे श्रीसिद्धाचार्य संताने प्र० श्रीदेव गुप्तसूरिभिः।

#### पाषाण पर।

( 239 )

सम्बत् १५०४ वर्ष फागुण सुदि ६ दिने महित आण वंशे जाटड़ गोत्रे सा॰ देवराज पुत्र सं॰ पीमराज पुत्र सं॰ सिवराज तेन पुत्र सं॰ रणमल घर्मदास । श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठिते खरतर गच्छे श्री जिनवहुंन सूरिपहे श्रीजिन चन्द सूरिपहे श्री जिन सागर सूरीणां निदेसेन वाचनाचार्य शुभशील गणिभिः।

( 240 )

अं नमः सिद्धं ॥ सम्वत १८१९ वर्षे माघ मासे शुक्क पक्षे ६ तिथी गुरुवासरेश्री मुनि सुत्रत स्वामि जन्म कल्याणक चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओसवंशे नंधी गोन्ने वुलाकीदास पुत्र साह माणिक चंदेन राजगृहे जीणौंद्धारं करापितं ।

( 241 )

सं॰ १८२५ माघ सु॰ ३ गुरु वैतासाह पुत्र्या उमरवाई केनशांतनाथ विवं कारापिता।

( 242 )

श्री शुभ सम्बत १६०० वर्षे मार्गशीर्षमासे शुक्क पक्षे दशम्यां तियौ शुभवासरे श्री वर्द्धमान तीर्थंकरस्य चरण पादुका प्र० श्री वृहरखरतर गच्छे जंगम युग प्रधान भट्टारक श्री जिनरंग सूरीश्वर शाषायां य० यु० भट्टारक श्रीजिन नंदीवर्द्धन सूरी राज्ये श्री बाचनाचार्य श्री मुनि विनय विजयजी तत् शिष्य पं० कीच्योंदयोपदेशात् ओसवाल वंशी-द्भव खाबू खुस्यालचन्दस्य पत्नी वीवी पराण कवरी तेन प्र० का० श्री संघस्य कल्याण कारिणो भवतु शुभमस्तु।

( 243 )

शु॰ स॰ १९०० व॰ मार्गशीर्षमासे शु॰ वा॰ श्रीचन्द्रप्रभक्षस्य च॰ क॰ प्र॰ श्री छ॰ ख॰ ग॰ श्री जिन नम्दी वर्द्धन सू॰ व॰ मुनिकीर्यु द्योपदेशात् महतावचन्द संचीतीकस्य पत्नी चीरोंजी बीबो प्र॰ का॰ शुभमस्तु।

( 244 )

सं० १६११ व। शा० १७७६ प्र। शुचि शु। १० ति। श्रीचन्द्र प्रभ विवं प्र०। भ । श्री जिन महेंद्र सूरिभिः का। सा श्री हकु--- खरतर गच्छे।

## विपुलगिरि।

( 245 )

संवत १७०७ शाके १५७२ प्रवर्तमाने आश्विन शुक्क पक्षे त्रयोदश्यां शुक्र वासरे। श्री विहार वास्तव्येन महतीयाण ज्ञातीय चोपड़ा गोत्रेण म० तुलसीदास तत्सार्या संघवण निहालो तत्तनयेन मं० संग्रामेण यवीसात्पुत्र गोवर्डुनेन सह श्रीराजगृह विपुल गिरी ---- अमै जीर्णा उद्घरिता संघवी संग्रामेण प्र० कल्याण कीर्त्यु पदेशात् श्रीखरतर गच्छे -- लिषतं रतनसी खंडेलवाल गोत्रे पाटनी गुमानासिंही रासिंग ग्राम मुकाम राजग्रिही।

( 246 )

सं॰ १८४८ मिती कातिक सुदि ७ तिथौ । श्रीसंचेन । श्रीविपुलाचले मुक्तिंगतस्याति मुक्तकमुने मूर्त्तिः कारिता । प्रतिष्टिता च श्रीअमृतधमं वाचकेः ।

( 247 )

सम्वत १९३८ ज्येष्ठमासे शुक्क पक्षे द्वादशी गुरु वासरे श्रीचन्द्रमभ जिन चरण न्यासः मिताष्ठतं वृद्घ विजय गणि प्रथम जीणौद्धार माणिकचन्द गंधी करापितं विपुलाचल दुतिय जीणौद्धार राय लखमीपित सिंह धनपित सिंह करापितं । श्रोरस्तु ॥

( 248 )

संवत १६३८ ज्येष्ठ मासे शुक्क पक्षे द्वादश्यां श्री मुनि सुत्रत जिन चरण न्यासः वृद्ध विजय प्रतिष्ठितं राय लखमीपति सिंह धनपति सिंह जीणोंद्वार करापितं श्रीरस्तु शुभं भूयात् विपुलाचल ।

## रत्नगिरि ।

(249)

॥ अंनमः ॥ सम्बत १८९६ वर्षे माघ मासे शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री नेमिनाथ जिन चरणकमले स्थापिते हुगली बास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन श्री राजगृहे रतनगिरी जीणोंद्वार करापिते ॥ श्रियोस्तु ॥

(250) • 1

॥ अनमः ॥ सम्बत १८१९ वर्षे माघमासे शुक्लपक्षे ६ तिथौ श्रीशांतिनाथ जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओशवंशे गांधी गीत्रे बुलाकोदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन श्रीराजगृहे रतनगिरी जीणोंद्वारं कः । ( 251 )

॥ अंनमः ॥ संवत १८१६ वर्षे माघमासे शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री पार्श्वनाथ जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश्रवंशे गांधी गोत्रे बुलाक्वीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन श्रीराजगृहे रतनगिरौ जीणौंद्वारं करापितं ॥ श्रीः ॥ १ ॥

( 252 )

अंगमः ॥ संवत १८१६ वर्षे माचमासे ६ तिथी श्री वासु पुज्य जिन चरण कमल स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र माणिकचंदेन श्री राजगृहे रतनगिरि पर्वते जीणोंद्वारं करापितं । स्वपरयोः शुभम् ॥ श्रीः ॥

# उद्यगिरि ।

( 253 )

॥ अं नमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री अभिनन्दन जिन चरण कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गीत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चन्देन उदयगिरी जीणौंद्वारं करापितं॥

(254)

॥ अनमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष शुक्क पक्षे ६ तिथी श्री सुमित जिन चरण कमले स्थापिते हुगली बास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र माणिकचन्देन उदय गिरी जीर्णोंद्वारं करापितं॥

( 255 )

अंनमः ॥ संवत १८२३ वर्षे वैशाष मासे शुक्क पक्षे षष्टी तिथी श्री पार्श्वनाथ जिन चरण कमल स्थापिते ॥ हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधीगोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिकचन्देन श्रो राजगृहे उद्यगिरि राजे जीणोंहारं करापितं॥ स्वपरयो कल्याण हेतवे॥ श्रोः॥

# स्वर्ण गिरिं।

(256)

सं० १५०८ फागुण सुदि ६ दिने महितयाण वँशै जाटड गोत्रे सं० देवराज सं० षीमराज पुत्र सं० सिवराजेन । भार्या सं० माणिकदे पुत्र सं० रणमल धर्मदास सकुदुम्बेन श्री आदिनाथ विवंकारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिन वर्द्धन सूरिपहे श्री जिन चन्द्र सूरि पहे श्रीजिन सागर सूरीणां निदेसेन वाचकाचार्य शुभ शील गणिभिः श्रीखरतर गच्छे।

# वेभार गिरि।

( 257 )

सं० १५२४ आषाढ़ सुदि १३ खरतर गणेश श्री जिन चन्द्रसूरि विजय राज्ये तदादेशे श्रीवैभार गिरी मुनि मेरूणा भि०॥—- श्री कमल संयमोपाच्यायैः स्वगुरु श्री जिन भद्र सूरि पादुके प्र० का० श्री माल वं० भीषू पुत्र ठ० छीतमल श्रावकेण।

( 258 )

सं॰ १५२७ आषाड सुदि १३ श्रीजिन चंद सूरिणा मादेशेन श्री कमल संयमोपाध्यायैः चनाशालि मद्र मूर्त्ति -- का॰ प्र॰ पीमसिंह (१) श्रावकेण ।

( 259 )

अंनमः ॥ सम्वत १८२६ वर्षे माघ मासे शुक्र पक्षे १३ तिथी श्री आदिनाथ जिन चरण कमले स्थापितं हुगली वास्तव्य ओसवंशे गांधि गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र साह माणिक चंदेन राजगृहे वैभार गिरे जीणों हार करापितं ॥ स्वपरयोः शुभाय ॥ श्री ॥ ( 260 )

॥ श्री सम्वत १८३० माघ शुक्क ५ चन्द्रे ओसवंशे गहलडा गोत्रे जगत्सेठजी श्री फते चन्दजी तत्पुत्र सेठ आणंदचन्दजी तत्पुत्र जगत्सेठजी श्री महताव रायजी तद्धम्मं पत्नी जगत्सेठाणीजी श्रीशृंगारदेजी श्रीमदेकादश गणघर पादुका कारापितं। स्था० राजगृह नगरोपिर वैभार गिरी।।

( 261 )

सम्बत १८७४ वर्षे शाके १७३६ मिति जेष्ठ विद ५ सोमदिने श्री व्यवहार गिरि शिषरे श्री पार्श्वनाथ चरणन्यासः प्रतिष्ठितं प्र० श्री जिन हर्ष सूरिभिः।

( 262 )

सम्वत १८७२ वर्षे शाके १७३९ मिति ज्येष्ठ वदि ५ सोम दिने । श्री व्यवहार गिरि शिषरे । श्रीयुगादि देव चरण न्यासः प्रतिष्ठितं । भ्रष्टारक श्री जिन हर्ष सूरिभिः ॥

( 263 )

सुभ स० १६०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्कपक्ष १० दशम्यां तिथौ शुभवासरे श्रीमत् शांतिनाय चरण कमलप्र० श्रीमत् वृहत्खरतर ग० श्री जिन रंगसूरीश्वर साखायां व० भ० यं० युं० श्री जिन नन्दी बर्डुन सूरि राज्ये वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत् शिष्य पं० मु० कीर्त्युदयोपदेशात् ओश्ववाल बं० बाबू मोहन लाल कस्यात्मज बाबू हकुमत रायेन प्र० का० शुभमस्तु॥

( 264 )

अनमः सुर् सं० १९०० वर्ष मार्गशीर्ष मासे शुरु पक्षे १० द० श्री पद्म प्रभुकस्य चरण कर प्र० श्री वृर्ष पर गर भर श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरी वार्शी मुनि विनय विजयिज तत् शिरु मुरु कीर्त्युद्योपदेशात् बाबू बुस्याल चन्द पीपाडा गीत्रीयास्य पत्नी पराण कुंवरेन प्र० कार श्री वैभार गिरे सुभमस्तु ॥ ( 265 )

॥ सु॰ स॰ १९०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पहा १० दशम्यां शुभवासरे श्रीमत्पार्श्व-नाथस्य चरण कमल प्र॰ श्रीमत् वहत षरतर ग॰ श्री जिन रंग सूरीश्वर साषायां श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरि राज्ये बा॰ श्री मुनि विनय विजयजि तत् शि॰ मु॰ कीर्त्युदयीपदेशात् भो॰ वं॰ षुस्याल चन्द पीपाडा गोत्रस्य पत्नी पराणकुंवर श्राविका प्र॰ का॰ वैभार गिरे।

(266)

॥ अनमः सिद्धं सं० १९०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे गुक्क पक्ष १० दशम्यां तिथी शुप्त वा० श्री कुंथनाथस्य चरण क० प्र० श्री मत्व० ख० ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर सापा० श्री जिन नन्दी वर्द्धन सूरि ब० वा० श्री मुनि विनय विजयिज तत् शिष्य मुनि कीर्त्युदयोपदेशात् ओसवाल वंसोद्भव वावु मोहनलालजीत्कस्यात्मज वावु हकुमत राय- -कस्य गोत्रीय प्र० कारापित शुप्तमस्तु । वैभार गिरी ।

( 267 )

अं नमःसिद्धं ॥ शु॰ सं १६०० वर्षे मार्गशीर्ष मासे शुक्क पक्षे १० दशम्यां तिथी शुप्त वा॰ श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथस्य च॰ प्र॰ श्री मत्यु॰ खरतर ग॰ श्री जिन रंग सूरिश्वर साखा॰ भ॰ यं॰ यु॰ प्र॰ श्री जिन गंदी वर्द्धन सूरि वर्षमान वा॰ श्री विनय विजयित त्र् शि॰ मुनि कीर्र्युद्योपदेशात् वावु महसाब चन्द्रस्य सचिती गोत्रीयो तत्पत्नी चिरांजी वीवी प्र॰ का॰ शुप्त मस्तु वैभार गिरे।

( 268 )

सं॰ १९११ व। शाके १७७६ प्र॰। शुचिः सुदि। तिथी श्री नेमनाय पादन्यासो कारा॰ प्र॰ भ॰ श्री जिन महेन्द्र सूरिभिः का। से॰। गो। श्री उदयचन्द्रस्य पत्नी महा कुमा—तस्या श्रेयोर्थं भवतुः॥

### कुण्डलपुर।

भाज कल यह स्थान वडगांव नामसे प्रसिद्ध है परन्तु शास्त्र में इसका गुव्वर ग्राम नाम है। यहां श्री महावीर स्वामीजीके प्रथम गणधर श्री गोतमस्वामो (इन्द्रभूति) जी का जन्म स्थान है। वौद्धोंके समयमें निकटमें नालंदा नामका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भीर छात्रावास था। चारों तर्फ प्राचीन कीर्तियोंके चिन्ह विद्यमान हैं। गवर्णमेंट के तर्फसे इस वर्ष यहां खुदाई आरम्भ भई है आगा है कि प्राचीन इतिहासके उपयुक्त बहुतसे साधने यहां मिलेगी।

### पाषाणपर ।

( 269 )

॥ ५ ॥ संवत १४७७ वर्षे उपैष्ट विद ६ शुक्रे श्री आदिनाथ ऋषम विवं का॰ ।

( 270 )

॥ सं० १५०४ वर्षे फागुण सुदि र दिने महतियाण वंशे काणा गोत्रे स० कउरसी पुत्र म० भीषण कारित श्री महावीर विवं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन्सागर सूरीणां निदेशेन वाचकाषार्य सुभ शील गणिभिः।

( 271 )

सं० १६८६ वर्षे वैशाष सुदि १५ दिने मंत्रिदल वंशे घोपरागोत्रेठा० विमलदास तत्पुत्र ठा० तुलसीदास तत्पुत्र ठा० संग्राम गोवर्द्धनदास तस्य माता ठ० नीहालो तत्पुत्र भोयां ठकु-रेटी देहुरा गोतमस्वामीका चरण गुन्त्रस ग्राम — कारा पिता वृहत्खरतर गच्छे पूज्य श्री श्री जिनराज सूरि बिद्यमाने उ० अभय धर्मन प्रतिष्ठा कृता ॥ ( 272 )

सम्बत १६८६ वर्षे शाके १५५१ प्रवर्तमाने --- माति शुक्र पक्षे सप्तमी गुरु वासरे महत श्रीपरतर गच्छे युग प्रधान श्री जिन चन्द्र सूरि पादुका ठाकुर देवा तस्यात्मज मांडन तस्य भार्या नहालो श्राविका पुण्य प्रभाविका तस्य पुत्र दुलि चन्द्रेण प्रतिमा कारापिता श्री माहतीयाल (महतियाण) श्रावकेन गुरु भक्ति दुलिचन्द्र प्रतिष्ठा क० श्री उपाध्याय श्रो रत्नातिलक गणि पादुके प्रतिष्ठितं वा० लिव्यसेन गणि प्रतिष्ठा०।

## पटना (पाटलिपुत्र)

मगधके राजाओं की राजधानी राजगृहीसे राजा श्रीणकके पुत्र कोणिक चंपा नगरी को राजधानी वनाया। उनके पुत्र उदाई राजा वहांसे यह पाटि एपूत्र नवीन नगर वसा कर राजधानी कायम किया। पश्चात् यहां पर नवनन्द मी ध्यं वंशी चन्द्रगुप्त अशोक आदि बड़े २ राजा राज्य कर गये। पं॰ चाणाय, आचायं उमास्त्राति, भद्रवाहू-आयं महागिरि, सुहस्थि, बज्ज स्वामि महान् लोग यहां रह गये हैं। आचार्य श्रीस्थूल भद्रजी और सेठ सुदर्शन जी का भी यहां स्थान है। दादा जी की छत्री भी यहां प्राचीन है सहरका मंदिर जीर्ण होगया है—आज कल विहार उड़ो साके शासन कर्ता यहां रहने के कारण और प्रधान विचारालय स्थापित होने से यह स्थान उन्नति पर है।

### सहर मन्दिर-पाषाण पर।

(273)

संत्रत १८५२ वर्षे पोष शुक्क ५ स्गृवासरे श्री पडलीपुर वास्तव्य । श्री संकल संघ समु-दायेन श्री विशाल स्वामी । श्री पार्श्वनाथ स्वामी प्रातादस्य जीणौंद्धारं कारापितं । कार्यस्याग्रेरवरो तपा गच्छीय श्रार्द्धः । कुहाड श्रा ज्ञानचन्दजो प्रतिष्ठितं च श्री सकल सूरिभिः शुभं भूयात् ।

## धातुओं के मूर्तिपर।

( 274 )

सं० १४८६ वर्षे वैशाख सुदि ७ सोमे श्री श्री दूगड गोत्रे सा॰ अर्जुन पुत्रेण सा॰ उदय सिंहेन भार्या जयताही पु॰ सा॰ मूला सा॰ नगराज सा॰ श्री पालादि युतेन आत्मश्रेयसे श्रीचंद प्रभं कारितं प्रतिष्ठितं वृहद्गच्छीय श्रो मुनोश्वर सूरि पहे प्रभ सूरिभिः॥

( 275 )

सं० १९९२ वर्षे श्री आदिनाथ विवं प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री जिनमद्ग सूरिमिः कारितं कांकरिया सा० सोहड़ भार्या हीरादेवी श्री--कया।

(276)

सं० १५०३ वर्षे माच सुदि ९ बुधी वासरे घौरपट श्री देवां कीर्त्त भटकी घौरेय मुखसंघे सहिजै पतिभर्जार्षः भ्यमिरि पुत्र उदस्य-पिम्बराजामन । शुभं ॥

( 277 )

सं० १५०८ वर्षे वैशाष सु० ५ चन्द्रे उप० सा० पेता भा० पेतलदे पुत्र चाचा वील्हा-देपा पेताकेन डूंगर निमित थी धर्मनाथ बि० का० प्र० चैत्र गच्छे भ० श्री मुनि तिलक सूरिभिः॥

(278)

सं० १५०१ माह सुदि १० के० सा० ला गो० दो० साल्हा भा० माल्ही पु० जदा भा० जमादे पु० राणा थिरदे कुंपा पांचा स० जदाकेन पीकातमि० (?) श्रीवासुपुज्य विवं का० प्र० श्री संहेर गच्छे श्री शांत सूरिभिः॥

(279)

सं० १५१२ जलवाह ग्राम वासि सोसवाल सा० लीला भा० अमरी पुत्र सा० नाथू नाम्ना भा० चनू पुत्र डूंगशादि युतेन भातृ उगम श्रेयसे श्री मुनि सुव्रत विवं का० प्र० श्री तथा गच्छेश श्री रतशेषर सूरि पुरंदरेः॥

( 280 )

सं० १५१७ वर्षे फा॰ गु॰ ११ सीणुरा वासि प्रा॰ वा॰ मांई (?) आस वाकुंसुत सम-घरेण भा॰ राजू पुत्र बानर पर्वतादि युतेन स्व श्रेयसे श्री कुंयु विवं का॰ प्र॰ तपागच्छे श्री रत्तरोपर सूरिपदे श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः आचंद्रार्कं जपतत्॥ श्री॥

( 281 )

सं १५१६ वर्षे आपाड़ विदि १ श्री मंत्रि द० श्री काणा गोत्रे सा० लाघू भार्या धर्मिणि पुत्र सं० अचल दासेन पुत्र उग्रसेन लक्ष्मोसेन सूयंसेन बुद्धिसेन देवपाल महिराजादि युतेन स्वश्रेगीर्थं श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छेश्री जिन सुन्दर सूरिपदे श्री जिन हर्प सूरिभिः।

( 282 )

सं० १५२३ वर्षे फा॰ व॰ द छाव गोत्रे उक्केश स॰ सान्हा भा॰ कल्ह पुत्र सं-नरसिंह भा॰ नामलदे पुत्र सं॰ साधूकेन श्री यमना भातृ साहसमधर प्रमुख कुदुम्ब युतेन स्व श्रीयसे श्री धर्मनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री -रिभिः । देप । तप -- श्री ॥

( 283 )

सं॰ १५२४ वै॰ श्रु॰ १३ प्राग्वाट सं॰ आस॰ भा॰ रात् सुत सा॰ आल्हा भा॰ सोनी पुत्र हा गादि कृदु व्य युतेन स्वश्रेयसे श्री वासु पूज्य विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्री छहमी सागर सूरिभिः ॥ जाणांघारा (२) बास्तव्य वासियाः॥

( 284 )

सं०१५३१ वर्षे ज्येष्ठ विद ११ सोमे श्रीमाल ज्ञातीय घेवरीया गोत्रे सा० केल्हण ना० क्रूणी पुत्र साहसू जगपतिकेन भा० साक्क् पुत्र सहसू युतेन श्री विमल नाथ विंव कारि॰ प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन हर्ष सूरिभिः॥

( 285 )

सं० १५३८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० सोमे लींवडी वास्तव्य सं० खेमा आ० गोरी श्राविक्या पुत्र घेडसीम हितया निज श्रेयसे श्री अंचल गच्छे श्री कुंथ केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री कुंचनाथ विंवं का० प्रतिष्ठितं श्री संघेन॥

(286)

सं॰ १५३५ श्री मूलसंच श्री विद्यानंदि गुरु रोहिणी व्रतोद्यापन वासु पूज्य स्वामी प्रतिष्ठितं सदा प्रणमंति गुरवः।

( 287 )

सं॰ १५३६ फा॰ सु॰ द ओसवाल ज्ञा॰ सा॰ देल्हाणघा सुः सरठवणेन (?) सु॰ सरवण द श्री शांतिनाथ विवं का॰ ॥ प्र॰ ॥ उके। – कव।

(288)

सं॰ १५३८ वर्षे आषाढ़ वदि ५ स--र मूलसंघ श्री मानिक चंद छ --- श्री ॥

( 289 )

सं॰ १५६३ वर्षे वैशाख सुदि ३ दिने श्रीमाल ज्ञातीय मांडिया गोत्रीय सा॰ अजिता पुत्री सा॰ लाषा मार्या आढी सुन्नाविकया श्री चन्द्र प्रभविवं कारितं स्व पुण्यार्थं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन समुद्र सूरि पहालंकार श्री जिन हंस सूरिभिः कल्याणं भूयात् माह सुदि १॥ दिने॥

( 290 )

सं० १५६६ वर्षे ज्येष्ठ शुक्क नवम्यां श्रीमाल वंशे महता गोत्रे सा० हाल्हा तस्य पुत्र सा० तकतनेनेदं पार्श्वनाथ विवं कारितं खरतर गच्छे श्री जिनदत्त (?) सूरि अनुक्रमे श्री जिनराज सूरिपहे श्री जिन चन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥

( 291 )

सं० १५६६ वर्षे माच व० ५ गुरौ लघु शाखायां सा० वीरम भा० कलापुत्रसा० आसा भा० कुंअरि नाम्न्या मुनि सुत्रत विंवं का० स्वश्रेयसे प्र० सपागच्छेश्री हेम विमलसूरिभिः ॥ नलकछे ॥ (?) ॥

( 292 )

सं॰ १५७६ वर्षे वैशाष सु॰ ३ शुक्रे श्री श्री (?) वंशे। सा॰ माला भा॰ खाफ्तू नाम्ना सुण्यो (?) जावड़ शी॰ अदासमस्त कुटुम्ब युतयाश्री अंचलगच्छे श्री भावसागर सूरीणा-मुपदेशेन श्री आदिनाथ विंवं कारितं श्री संघेन॥ श्रेयोऽयं॥

(293)

सं० १५७६ वर्षे वैशास सु० ६ सोमे पं० अभयसार गणि पुण्याय शिष्याः पं० अभय मंदिर गणि अभय रत मुनि युताभ्यां श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तिव्र तपा पहे श्रीसीभाग्य सागर सूरिभिः।

(294)

सं॰ १५७६ वर्षे माह सुदि ५ दिने उसवाल ज्ञातीय नवलपा गोत्रे साहचान भा॰-जिसरि पु॰ पदमा-णापदमा-पांचा हेमादि युतेन सा॰ पहमाकेन पूर्वज पूण्यार्थं श्री शितलनाथ विवं कारितं प्र॰ नागोरी तपागच्छे अ॰ श्रो राजरत सूरिभिः वघणोर वास्त

( 295 )

सं० १७०१ व॰ मार्गशिर व॰ ११ दिने आगरा वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय वृहुशाखीय सा॰ नानजी मा॰ गुजर--पुत्र स॰ हीरानन्द भा॰ यमिन रंगदे नाम्ना स्व च पुत्र--एवं प्रमुख कुटुम्व श्रेयोथं श्री वासुपूच्य चतुर्विंशति पह कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छे श्री ५ श्री विजयदेव सूरिपहे श्री विजयसिंह सूरिभिः पं॰ लाल कुशल लिः ॥ श्री ॥

( 296 )

सं० १८५६ वर्षे वैशाष सुदि ३ वुधे वीबी में भाजी श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं सर्व समुदायेन ।

( 297 )

सं० १०१० वर्षे मार्गाशिर ---- श्री शांतिनाथ विवं कारितं।

(298)

सं० १७६३ वै० सु० २ ---- पाइर्व-

(299)

सं० १७६३ व॰ फा॰ व॰ १८ प्र॰ं तत्र श्री पार्श्वनाय ---।

(300)

सं॰ १७०१ वर्षे शाके १६३६ वर्षे मगसिर सुदि १ शुक्रे मान्तपूर वास्तव्य वीराणी गोत्रीय सा॰ वेणीदास तत्पुत्र सा॰ भीमसी तत्पुत्र सा॰ मयाचंद वासी हाजीपुर पटणा कातेन धांतिविवं गृहीतं श्री मेदिनी पूरे प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छे भ० विजयरत सूरि राज्ये प० जय विजय गणिभिः॥ श्री ॥

( 301 )

सं॰ १७८६ वर्षे माघ सुदि १५ दिने चोडरिया गोत्रे सा॰ जीवण रामजी भार्या मन सुषदेजीः । सुत जगतसिंचजी विंवं कारापितं ।

( 302 )

सं० १८२० वर्षे मिः मि-सु० ३ श्री भ० श्री जिन छात्र सूरि ----

( 303 )

सं॰ १८२० वर्ष मिः मा॰ सु॰ ५ श्री भ॰ जिन लाभ सूरि प्र॰ घीर गोत्रे श्रे॰ मोतीचंद कारी -- जिनः --।

( 304)

सं० १८२० मि॰ फा॰ कु॰ २ बुध दूगड़ महताव कुवर का॰ प्र॰ सागर ---- श्री अमृत्त चन्द्र सूरि राज्ये

( 305 )

## २४ जिन माता पट्टपर।

संवत १८१८ मिति माद्र सुदि ११ तिथी ॥ श्री पाटिलपुत्रे माल्हू गोत्रे सा॰ हुकुमचन्दजी पुत्र गुलावचन्द मार्या फुल्लो वीवी कया इष्ट सिध्यर्थं श्री चतुर्विंशित जिन मातृ
स्थापना कारिता प्रातिष्ठिता च श्री जिनमिक्त सूरि प्रशिष्य श्री समृत धर्म वाचनाचार्येः
श्री रस्तु ।

( 306 )

सं॰ १९०० मिः आषाढ़ सिः ६ गुरी श्री महावीर जिन विवं प्रति॰ खरतर महारक गच्छे भहारक श्री जिन हर्ष सूरिपहे दिनकर भ० श्री जिन सीभाग्य सूरिभिः कारितं तेन ओखवंशे दूगड़ गोत्रे भोलानाथ पुत्र दोलतरामेन स्वश्रेय सोर्थम्।

## पाषाण के मूर्तियों और चरणों पर।

(307)

#### ( चंन्द्रप्रम विंवपर )

सम्बत १६७१ श्री आगरा वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय लोढ़ा गोत्रेगाणी वंसे स॰ व्यापनदास भार्या सुः रेष श्री तत्पुत्र संघराज सं॰ रूप वन्द चतुर्भुज सं॰ घनपालादि युते श्रीमदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ धर्ममूर्ति सूरि तत् पहे पूज्य श्रीकल्याण सागर सूरीणा मुपदेशेन विद्यमान श्री विसाल जिन विंव प्रति —

( 308 )

संवत १६७१ वर्षे ओसवाल ज्ञातीय लोढा गोत्रे गाणी वंसे साह क्रुंर पाल सं॰ सोनपाल प्रति॰ अंचल गच्छे श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन वासु पूज्य बिवं प्रतिष्ठापितं॥

( 309 )

॥ श्री मत्संवत १६०१वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी आगरा वास्तव्योसवाल ज्ञातीय लोढा गोत्रे गावंसे संघपित ऋषभ दास भा० रेष श्री पुत्र सं० क्रुरपाल सं० सोनपाल प्रवरी स्विपतृ ऋष दास पुन्यार्थं श्रीमदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणा-मुपदेशेन श्री पदम प्रभु जिन विंखं प्रतिष्ठापितं स० चागाकृतं।

( 310; )

श्री मत्संतत १६७१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी श्री आगरा वास्तव्य उपंकेस ज्ञातीय लोढा गोत्रे सा० प्रेमन भार्या शकादे पुत्र सा० पेतसी लघुमाता सा० नेतसा युतेन श्री मदंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्री वास पूज्य विवं प्रतिष्ठापितं सं० क्रुंरपाल सं० सोनपाल प्रतिष्ठितं ।

(311)

श्री मत्संवत् १६७१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनी श्री आगरा नगरे ओसवाल ज्ञाती लोढा गोत्रे — गा वंसे सा॰ पेमन भार्या श्री सक्तादे पुत्र सा॰ षेतसी भा॰ भक्तादे पुत्र सा॰ – सांग — श्री अंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्री विमलनाथ विवं प्रतिष्ठितं सा॰ क्रुंरपाल – ।

(312)

(सं० १६७१) ॥ संघपित श्री क्रुंरपाल स० सोनपालै : स्वमातृ पुण्यार्थं श्री अंचलगच्छे पूज्य श्री ५ श्री घमर्ममूर्ति सूरि पहाम्बुजहंस श्री ५ श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन श्रीपार्श्वनाथ विवं प्रतिष्ठापित पुज्यमानं चिरं नंदतु ।

( 313 )

॥ सं० १७६२ वर्षं कार्त्तिक शु० ९ सा वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द प्रतिष्ठा करापितं बीराणी गोत्रे पाडली पुरे।

( 314 )

सं॰ १७६२ वर्षे कार्त्तिक शुक्क र सा॰ वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द वीराणी गोत्रे - - - प्रतिष्ठा करापितं पाटली पुरवरे।

(: 315')

॥ सं० १७६२ व० का० सु० ९ सा० वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द प्र० बीराणी गोत्र पटना नगर श्री नेमनाय ॥ श्री शांतिनाथ ॥

( 316 )

॥ सं० १७८९ वर्षे आसोज सुदि ६ श्रोपासचन्द गच्छे ॥ श्री उपाध्याय वेमचन्द जीना पादुका ॥

(317)

॥ संवत १८९६ वर्षे श्री संभवनाय जिनचरण कमल स्थापिते साह माणिक चंदेन जीणीद्वार करापितं॥

(318)

सं० १८२५ वर्षे माघ शु० ३ गुरी गोवर्हन सत सरुपचंदेन प्रति महि - - नाथ बिंबं कारापितं।

( 319 )

॥ संवत् १८२६ श्री ५ पं॰ लालचन्दजी पादुकं ॥ मनसारामेन स्थापितं ॥ सवंत् १८२६ श्री ५ पं॰ रूपचन्दजी पादुका ॥ संवत् १८२६ श्री ५ श्री वा॰ ज्ञारमल्लजी ॥

( 320 )

॥ शुप्त संबत् १८७७ वर्षे ॥ वैसाख शुक्क पंचम्यां चंद्रवासरे श्री जिन कुशल सूरीरवर सद्भुक्षणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्री मद्दृहत्खरतर गच्छे प्रहारक श्री जिन अक्षय सूरि पहालं कृत श्री जिनचन्द्र सूरिभिः श्री मत्पाटलिपुर वास्तव्य। समस्त श्री संचैः प्रतिष्ठा कारापिता। पं। गणि श्री कीर्स्युद्योपदेशात्॥ श्री रस्तु।

( 321 )

॥ सम्बत् ॥ १८७७ ॥ वर्षे वैशाष शुक्त पंचम्यां चन्द्रवासरे श्री जिन कुशल सूरीश्वर सद्भगुरूणां चरण पादुका प्रतिष्ठिता भहारक श्री जिन अजय सूरि पहालंकृत श्री जिन





चन्द्र सूरिभिः मनेर वास्तव्य श्रीमालान्वये — वदिलया गोत्रे सुश्रावक श्री कल्याणचन्द्र तत्पुत्र श्री भग्गुलाल की र्त्तचन्द्र तत्पीत्र किसनप्रसाद अभय चंद्रादि सपरिवारेण स्वश्ने-योऽथं प्रतिष्ठा कारापिता पं । ग । कीर्त्युदयोपदेशात् ।

( 322 )

श्री आगरा नगर वास्तव्य सं० पति श्री श्री चन्दपालेन प्रतिष्ठा कारिता।

( 323 )

॥ संवत २४९ वर्षे वेशाष सुदि ३ श्री मुख्संघे महारक जी श्री जिन चन्द्रदेव साह जीवराज पापडीवाल नित्य प्रणमित सर मम श्री राजाजी स संघे ---

(324)

संवत १५१८ वर्षे वैसाष सुदि ३ मुख्संचे भहारक श्री जिन चन्द्र सा॰ जिवराज पापडिवाल सहैरम-सा श्री राजसी संघ रावल ॥

( 325 )

॥ संवत १६०४ ज्येष्ठ विद ३ सोमवारे क्रुरवंशे महाराजिधराजजी श्री मत स्याहजा राज्य भ०॥ चंद्रकीर्तिजी तत्पदे भ० श्री देवेन्द्र कीर्त्तिजी सदाम्नाये सरस्वती गच्छे बलात्कारगण कुंदाचार्यान्वये शुभां।

(326).

संवत १७३२ वर्षे मार्गशिषं वदि पंचमी गुरी ढाकामध्ये ---- काष्ठा संघ माथुर गच्छे पुष्कल गण लोहाचार्या न्वये दिगम्बर धर्म महारक कपचन्द्र प्रतिष्ठितं अग्रवाल गांगलुं गोत्रे सा॰ गुलाल दांस भा॰ मुलादे पुत्र॰। सावलसिंधवी भमरसिंधवी केसर सिंह बि---प्रतिष्ठा कारापितानि सेरपुरेन्तिके ---- ढाकायां प्रतिष्ठा। --- पादुकानां ॥ श्रेयोस्तुः॥ पादुका झादिनाधकी। गुरुपादुका॥

( 327 )

### नेमनाथजीके विवपर।

॥ सं० १६१० माघ शु० १४ शनी काष्ठासं (घ) मायुर गच्छ पुष्कर गण लोहाचार्य याम्नाय भ० देवेंद्र कीर्त्तिदेव तत्पहे भ० जगत् कीर्तिदेव तत्पदे भ० लित कीर्तिदेव तत्पदे भ० राजेन्द्र कीर्तिदेव हदाम्नाय अग्रोत् कान्वय वासिल गोत्रे सा० श्री सीषीलाल सत्पुत्र बाबु मुनिसुब्रत दासेन श्री जिनालय पूर्वक श्री जिन विवं प्रतिष्ठा कारापिता आरामपुर वास्तवय - - - स्य रामसरा मध्ये श्रीरस्तु ॥ श्री ३ ॥

( 328 )

॥ श्री संवत १८१० शाके ॥ १७०५ साल मिती वैशाख शुक्क पंचम्यां गुरी पाटलीपुर सर जिनालय पूर्वक श्रीश्री नेमनाथ मंदिरजी जेसवाल माणकचन्द तत्पुत्र मटरू मल तत्पुत्र सीवनलाल प्रतिष्ठो कारापितं श्रीरस्तु ।

( 329 )

## श्री स्थूलमद्रजी का मंदिर।

॥ संवत १८१८ वर्षे मार्गशिर विद ५ सोमवासरे श्री पाडली वास्तव्य श्री सकल संघ समुदायेन श्री स्यूलभद्र स्वामीजी प्रसादस्य कारापितं कार्य्य स्याग्रेस्वरी श्री तपा गच्छीय श्रार्हुः श्री लोढा श्री गुलावचन्दजी प्रतिष्ठि तंसकल सूरिभिः।

(330)

#### चरण पर।

सं॰ १८२८ ॥ भाद्र सुदि ११ श्री संघेन । श्रुत केविल श्रीस्यूल भद्राचार्याणां देवगृहं कारियत्वा तन्न तेषां चरण न्यासः कारितः प्रतिष्ठितं श्री अमृतधर्मवाचनाचार्यैः ॥

## सेठ सुद्दीनजी का मन्दिर।

( 331 )

#### चरण पर।

अध्ययपदाष्ट्रस्य भी श्रेष्ठि सुदर्शनस्य इमे पादुके संप्रतिष्ठिते सकल संचेन शुभ संवत्सरे॥

### दादा वाड़ी।

( 332 )

संवत १६८२ मार्गशिषं शुदि ५ सा० कटार मल तस्वात्मज सा० कल्याण मल पुत्र चिंतामणि श्री जिन कुशल सूरि० भ । वेगमपुर वास्तव्य ।

( 333 )

संवत १६९९ वर्षे पूर्व देशे पाडलिपुर नगरे वेगमपुर ---

( 334

तपागच्छै म॰ श्री ५ श्री हीर विजय सूरि जगत पादुकेभ्यो नमः पं॰ चंद्र कुशल गणि नित्यं प्रणमतिश्च। सं॰ १७६२ वर्षे कार्तिक शुक्ल ९ सा॰ वेणीदास पुत्र भीमसेन पुत्र मयाचन्द वीराणी गोत्रे प्रतिष्ठितं- वीराणी मयाचन्द प्र॰ क॰ पाडलोपुरे।

( 335 )

### साध्वीजी के चरण पर।

सं॰ १=४४ वर्षे शाके १७०६ प्रवत्तंमाने मिति माघ मासे शुक्क पक्षे सूरीशाषायां साध्वी महत्तरा सुजान विजयाजी तत् शिष्यणी दीप विजयाजी तत् शिष्यणी अंते वासिनी पान विजया कारापितं वाराणसी मनसा रामेन प्रतिष्ठा कारापितं शुभमस्तु॥

## श्री समेत शिखर तीर्थ।

यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ पूर्व देश जिला हजारिवागमें है। १। १२। २३। २३ यह १ तीर्थंकरों के सिवाय और २० तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक यहां हुवे हैं। यह पवित्र पहाड़ के २० टोंक में से १९ टोंक पर छित्र में चरण पादुका विराजमान हैं और श्री पार्श्वनाथ स्वामी के टोंक पर मंदिर है। तलहटी मधुबन में मंदिर और धर्मशाला बने हुवे हैं। यहां से १ को ख पर ऋजुवालुका नदी वहती है जिसके समीप में श्री वीर मगवानका केवल ज्ञान भया था। यहां पर चरण पादुका है। यहां का और मधुवनका लेख जैन तीर्थ गाइ इसे लिया गया है।

# ऋजुवालुका नदीके किनारे छत्रिमें

चरण पर।

( 336 )

ऋजुवालुका नदी तटे श्यामाक कुटुम्बी क्षेत्रे वैशाख शुक्क १० तृतीय प्रहरे कैवल ज्ञान कल्याणिक समवसरणमभूत् मुर्शिदाबाद वास्तव्य प्रतापसिंह तद्भार्या मेहताव कुवर तत्पुत्र लक्ष्मीपतिसिंह बहादुर तत्किनष्ट स्नाता धनपतिसिंह वहादुरेण सं०१९३० वर्षे जीणीधारं कारापितं।

## मधुवनके मन्दिरके मूर्तियों पर।

(337)

संवत् १६५८ माच कृष्ण पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीपाश्वं जिन विवं प्रतिष्ठितं --।

( 338 )

संवत १८५५ फाल्गुण शुक्क तृतीयायां रवी श्रीपार्श्वनायस्य शून स्वामी गणधर विव प्रतिष्ठितं जिन हर्ष सूरिजिः कारितं च वालुचर वास्तव्य श्रीसंघेन । ( 339 )

संवत १८७७ - - श्रोपार्श्व विवं प्रतिष्ठितं श्री जिन हर्ष सूरिणा कारितं - - सांवत सिंहज पदार्थ मल्छेन -- -।

( 340 )

संवत् १८७० वैशाख शुक्क १५ श्रीपाश्विविवं प्रतिष्ठितं श्रीजिनहर्षं सूरिणा गोलेखा महतावो - - मूलचन्द्र धर्मचन्द्रेण कारितं ।

(341)

संवत १८८९ वर्षे फाल्गुन शुक्क १३ श्रीपार्श्वनाथ जिन विवं दुगड़ उथेष्ठमल्ल भार्या फत्ती नाम्न्या वाचक चारित्रनंदि गणि उपदेशात् कारितं प्रतिष्ठितं च।

( 342 )

संवत १८८८ माघ शुक्क पंचम्यां सोमवासरे श्री शितलनाध विवं कारित सोशवंश दुगड़ गोत्र प्रतापसिंहेन प्रतिष्ठितं च श्री जिन चंद्र सूरिभिः।

(343)

संवत १८६८ माच शुक्क पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीचंद्रप्रभ जिनविवं कारितं ओशवंशे नवलका गोत्रे मेटामल पुत्र जसक्षपेन प्रतिष्ठितं च वृहद् भट्टारक खरतर.गच्छ श्री जिना-सयसूरी चंचरीक श्रीजिनचंद्र सूरिभिः।

( 344 )

सं॰ १८६७ वर्षे --- श्री ऋषभ जिनविवं कारितं प्रसिष्ठितं ---।

( 345 )

सागरांकवसुचंद्र वर्षे (१८६०) नेत्रषण गणधरायुते शके (१७६२) फालगुनां तिमदले सुनागके (५) मार्गवे सितपटौ घपालके वाणारस्यां श्रीमद्भगवत्सहस्त्रफणालंक्षत श्री पार्श्वनाथ जिनमूर्त्तः कारापितं श्रे॰ उदय चंन्द्र धर्म पत्नी महाकुवराक्षयया मूल चंद्र सुत युत्रया बहत्खरतर गणेश श्री जिन हर्ष गणि पदालंक्षत श्री जिन महेंद्र सूरिणा प्रतिष्ठिता।

( 346 )

सं० १९०० वर्षे -- श्री गोडी पार्श्वनाथ विवं का० ---।

( 347 )

सं १९१० शाके १७७५ माच शुक्क द्वितीयायां श्री पार्श्वविवं प्रतिष्ठितं वहत्खरतर गच्छे - --।

## टोंकपरके चरणों पर।

(348)

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा॰ खुसाल चन्देन श्री अजितनाथ पादुका कारापिता श्री मत्तपा गच्छे।

( 349.)

॥ संबत् १९३१। बाचे। शु। १० चंद्रे। श्री अजितनाथ जिनेन्द्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा श्री संचेन कारापिता। मलधार पूर्णिमा श्री मद्विजय गच्छे। महारक। श्री जिन शांतिसागर सूरिनि प्रतिष्ठितं च॥

( \$50 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोन्नोय सा॰ खुसालचंदेन श्री संप्तव पादुका कारापिता श्री मत्तपा गच्छे॥ ( 351 )

संवत् १२३०। माघे।। गु० १०। चंद्रे। श्री संभव जिनेंद्रस्य चरण पादुका श्री संघेन कारापितां। मलघार पूर्णिमा॥ विजय गच्छे। श्री भहारकोत्तम श्री पूज्य श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं॥

(352)

॥ सं० १९३३ का जेष्ट शुक्ले द्वादश्यां शनिवासरे श्री अभिनन्दन जिनेंद्रस्य चरण यादुका जीणोंद्धार रूपा श्री संघेन कारिता मलधार पूनमीया विजय गच्छे श्री जिन चंद्र सागर सूरि पहोदय प्रभाकर महारक श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितां। स्थापितांच। शुभं श्रेयसे भवतु।

( 353 )

॥ सं०। १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा० खुसाल चंद्रेण श्रीसुमित नाथ पादुका कारापिता च। सर्व सूरिभिः श्री तपा गच्छे।

(354)

॥ सं। १९३१। माघे। शु। १० श्री सुमितनाथ जिनेंद्रस्य चरण। पादुका। जीणौंद्वार रूपा। गुर्ज्जर देसे श्री संघेन स्थापिता। कारापिता। विजय गच्छे। भ। श्री जिन
शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥
•

( 355 )

॥ सं १९१९ माघ सु० १० सुक्रवा। श्री समेत शैल पर्वते श्री पद्म प्रभु जिन चरण स्थापितं प्रति। म। श्री विजय राज सूरि तपा गच्छे। ( 356 )

॥ संवत् १८२५ मह सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री सुपार्श्व-पादुका कारापिता प्र०।

( 357 )

संवत् १८३१। माघे। शु। १०। सुपार्श्वनाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणौंद्धार रूपा। सेठ उमा भाई हठी सिंहेन सया स्थापना कारापित पूर्णिमा विजय गच्छे। अहारक। श्री जिन शांति सुरिभि। प्रतिष्ठितं च।

( 358 )

॥ संवत् १८४६ माघ मासे शुक्क पक्षे पंचमी तिथौ बुद्धवारे । श्री चंद्र प्रभु जिनस्य चरण न्यासः श्री संवाग्रहेण । श्री वृहत् खरतर गच्छीय । जंगम । युग प्रधान भट्टारक । श्री जिन चंद्र सूरिभिः । प्रतिष्ठितः ॥ श्री ॥

(359)

॥ संवत् १९३१ वा वर्षे। माघ सुदि १० तिथौ श्री सुविधि जिनेंद्रस्य चरण पादुका। अहमदावाद वास्तव्य सेठ उमा भाई हठी सिंहेन कारापिता। मलधार पूर्णिमा विजय गच्छे। भ्रहारक। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥

(360)

॥ संवत १९३१। माचे। शु। १० तिथी। चंद्रे। श्री सुविध जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणौंद्धार रूपा। अहमदाबाद वास्तव्य। सेठ उमा भाई हठी सिंहेन स्थापिता कारापित च। मलघार पूर्णिमा। श्री मिद्वजय गच्छे। श्री भहारकीत्तम । श्री श्री जिन शांति सागर सूरिभिः ॥ प्रतिष्ठितं। स्थापितं च शुभ श्रेय।

(33.)

( 361. )

॥ सं । १८२५ वर्षे माच सुदि ३ गुरे विरानी गोत्रीय सा । श्री खुसाल चंद्रेण । श्री श्रीतल जिन पादुका कारापिता श्री तपा गच्छे॥

( 362 )

॥ संवत् १९३१ वर्षे माघे। शु। १०। चंद्रे श्री सीतल नाथ जिनेद्रस्य चरण पाटुका जीणींघार रूपा गुजराती श्री संघे कारापिता ॥ मलधार पूर्णिमा विजय गच्छे। अहा-रक। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं। स्थापितं च।

( 363 )

॥ संवत १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री श्रेयांस प्रभु पादुका काराापता प्रतिष्ठिता च श्रीमत्तपा गच्छे।

( 364 )

॥ संवत् १९३१ माघे शु । १० तियौ । श्री श्रेयांस नाथ जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा । गुजरातका श्री संघेन तया स्थापना कारापितं पूर्णिमा श्रीमद्विजय गच्छे । भ । श्री पूज्य । श्री जिन शांति सागर सूरिभिः । प्र ।

(365)

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसालचंदेन श्री विमल नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता च श्रीमत्तपा गच्छे॥ श्री॥

( 366 )

॥ संवत् १६३१ माघ शुक्के १० चंद्रो श्री विमलनाथ जिनेंद्रस्य पादुका चीणौंद्वार रूपि।
गुजरात का श्री संघेन। तया स्थापना कारापिता। मलधार श्री विजय गच्छे। जं। यु
प्र। महारक। श्री पूज्य। श्री जिन शांति सागर सूरि प्रतिष्ठितं च।

( 367 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री अनं स प्रभु पादुका कारापिता प्रतिष्ठिताच सर्व्व सूरिभिः श्रीमत्तपा गच्छे॥ श्री रस्तुः॥

(368)

॥ संवत् १९३१ वर्षे माघ शु०१० चंद्रे श्री अनंत नाथ जिनेन्द्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा। श्रो संघेन स्थापना कारापिता। मलधार पूर्णिमा श्रो मद्विजय गच्छे भहारक। श्रो शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं। स्थापितं।

( 369 )

॥ सं १९१२ वर्षे शाके १७९० मिते माषोत्तम माषे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी नवमी तिथौ सोमवासरे विजय योगे कुंभ लग्ने श्री सम्मेत शैंले श्री धर्मनाथ चरण पादुका प्रतिष्ठिता वृहत् खरतर भट्टारकोत्तम भट्टारक श्री जिन हर्ष सूरीणां। पद प्रभाकर श्री जिन महेंद्र सूरिभिः स साधुभिः कारिताश्च वाराणसीस्य श्री संघेन कालिपुरस्य संघेनया।

( 370 )

॥ संवत् १९३१ माघे। शु। १० तिथी श्री धर्मनाथ जिनेंद्रस्य चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा। मम्बई वास्तव्य। सेठ नरसिंह भाई। केसवजी केन स्थापना कारापिता। पूर्णिमा विजय गच्छे। जं। यु। प्र। भहारक जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥ स्थापितं च। शुभं भवतु॥

( 371 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री शांति नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठितं च सर्व्व सूरिभिः श्री मत्तपा गच्छे॥

( 372 )

॥ संवत् १९३१। माघे। शु। १०। चंद्रे। श्री शांतिनाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणौंद्वार रूपा। अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ भगु भाइ पेम चंदेन स्थापना कारा-पिता। पूर्णिमा बिजय गच्छे। जं। युग प्रधान। भाशी पूज्य श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं स्थापितं च॥

( 373 )

॥ संवत १८२५वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री कुंथुनाथ पादुका कारापिता प्रती० श्री तपा गच्छे ।

( 374 )

॥ संवत् १८३१ माघ शुक्के १० चंद्रो श्री कुंधु जिनेंद्रस्य। चरण पादुका - - जीणौंद्वार रूपा मम्बई बास्तव्य सेठ केसवजी नायकेन स्थापना कारिता - -- पूर्णिमा। श्री विजय गच्छे। श्री जिनचंद्र सागर सूरि पहोदय प्रभाकर - - भहारक श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठिता स्थापिता च।

(375)

॥ सं॰ १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय सा॰ खुसाल चन्देन श्री अरनाथ पादुका कारापिता प्र॰ श्री तपा गच्छे।

(376)

॥ संवत् १८३१। माघे। शु। १०। चंद्रे। श्री अरनाथ जिनेन्द्रस्य। चरण पादुका जीणौंद्वार रूपा। गुजरातका श्री संवेन तया स्थापना कारापिता मल॥ पूर्णिमा। विजय गच्छे। जं। यु। प्र। भ। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं।

( 377 )

॥ संवत् १८२५ वर्षे माघ मासे शुक्ल पक्षे ३ गुरौ विरानि गोत्रीय साह खुसाल चंदेन। श्री मल्ली नाथ पादुका कारापिता प्र ० श्री तपा गच्छे।

(378)

॥ संवत् १९३१ माघे। शु। १० चंद्रे। श्री मिलल नाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणोंद्वार रूपा अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ भगु भाई पेम चंद स्थापना कारापिता मलधार पूर्णिमा। श्री मिद्व जय गच्छे। भहारक। श्री पूज्य। श्री जिन शांति सागर सूरिभि प्रतिष्ठितं। स्थापितं च॥

(379)

॥ सं०। १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरौ विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंद्रेण श्री सुब्रत जिन पादुका कारिता श्रीमत्तपा गच्छे॥

( 380 )

॥ संवत् १९३१ माघे। शु। १०। श्री मुनि सुब्रत जिनेंद्रस्य । चरण पादुका। जीर्णोंड्डार रूपा। गुजरातका। श्री संघेन स्थापना कारापिता। मल । पूर्णिमा । श्री मद्विजय गच्छे श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं ॥ स्थापितं च॥

( 381 )

॥ संवत १८२५ वर्षे माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री निमन्न नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता सर्व सूरिभिः श्री तपा गच्छे। ( 382 )

॥ संवत १८३१ माघ शुक्ले दशम्यां चंद्रवासरे श्री निमनाय जिनेंद्रस्य चरणपादुका। जीर्णोद्धार रूपा। अहमंदावाद वास्तव्य। सेठ उमा भाई हठी सिंहेन स्थापना कारा-पिता। पूर्णिमा विजय गच्छे भट्टारक। श्री जिन शांति सागर सूरिभिः। प्रतिष्ठितं॥

## तेजपूर ( आसाम ) रायमेचराजजीका मंदिर।

( 383 )

संवत १५१३ वर्षे वैशाष शुदि ७ शनी श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ सानंद भार्या हीसू सुत पूनसीकेन मातृपितृ श्रेयोथं श्रीशीतलनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः।

(384)

सं० १९४३ का मिति वैशाष शुक्क सप्तम्यां ----

( 385 )

सं० १६५७ वर्षे ज्ये० शु० १२ तिथौ शुक्रवासरे॥ श्री जिन कीर्त्तं सूरि प्रतिष्ठितं श्री जिनदत्त सूरि नाम पादुका का०।

#### कलकत्ता

श्री कुमरसिंह हल - नं० ४६ इंडियन मिरर स्ट्रीट। धातुयोंके मूर्ति पर।

( 386 )

#### श्रीपार्श्वनाय विंव।

ब्रह्माण सत्व संयकः श्रियावे सुनः सुपुण्यक श्री द्वः (?) सीलगण सूरि अक्तरप (?) द्रकुले कारयामास संवत १०३२

( 387 )

सं० ११५० ज्येष्ठ सुदि १० श्री महेशराचार्य श्राष्ट्रक पूना सुताम्यां पाल्हण राल्हणाम्यां स्वमातृ सीमा श्रेयसे चतुर्विशतिः कारिता ॥

( .388, )

अश्री मूलसंचे गुणभद्र सूरेः संडिल्ल (खडिल्ल = खंडेल ?) वालान्वय सारभ्तः । यो विस्तु (श्रु) तोसौ सिवदेवि पुत्रः सच्छ्रावकोऽभून्मुनिचंद्र नामा ॥ १ तस्माच्छीतेति विरम्याता भार्या शील विभूषणा । कारिता कर्मनाशाय चतुर्विंशतिका शुभा ॥ २ संवतु १२३६ फा सु० २ गुरौ ॥

(389)

संवत १८८५ वर्षे जेठ सुद्धि १३ चंद्रवारे उपकेश गच्छे कक्ष॰ उ॰केश ज्ञातीय वापणा॰ सा॰ छाहउ त्रजीदा (२) भा॰ जईतलदे पु॰ साचा माय — सिवराजकेन मातृपितृ श्रीयसे श्री शांतिनाथ विंवं कारा॰ प्रतिष्ठितं श्री सिद्ध सूरिभिः।

### बडाबजार-पंचायति मंदिर।

( 390 )

रीषभनाथ वीतनाग पतीलं मुलसत्क ॥ सं० १०८३ वै० सु० १५

[ ए॰ २२ के लेख नं॰ ( ६६ ) का संशोधित पाठ ]

संवतु ११५४ माच सुदि १४ पद्मप्रभ सुत स्थिरदेव पत्न्या देवसिया श्रेयो नूहेन॥ करिता।

## यति पन्नालालजी मोहनलालजीका घर देशसर।

( 391 )

॥ संवत १५०६ वर्षे श्री श्रीमाल ज्ञातीय दोसी डूंगर भार्या म्यापुरि सुत पूजाकेन भार्या सोही सुत बीका युतेन आत्मश्रेयसे श्री सुविधिनाथादि चतुर्विशति पह कारितः। आगम गच्छे श्री अमरसिंह सूरि पहे श्री हेमरत्न सूरि गुरूपदेशेन प्रतिष्ठितः॥ गंधार वास्तव्य॥ शुभं भवतु॥ श्रीः॥

( 392 )

सं० १५१६ वर्षे फा॰ शु॰ द प्राग्वाट सा॰ जोगा भा॰ मरगदे सुत सा॰ हदाकेन भा॰ करमी पु॰ पाल्हादे कुटुम्ब युतेन स्बक्षेयसे श्री विमलनाथ विवं का॰ प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्री सोमसुंदर सूरि पहे श्रीरतक्षेषर सूरिभिः।

( 393 )

सं॰ १७७१ वै॰ विद ५ गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय वृद्धशाषायां सा॰ प्रेमचंद ग्रामीदास स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ प्रतिष्ठितं श्री विजय ऋद्वि सूरिभिः।

कलकत्ता अजायब घर ( म्युाजियम ) के पाषाणके मूर्तियों पर ।

(394)

--संवत १-८१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १५ गुरी श्रीश्रोमाली ज्ञातीय जंबहरा स॰ केशव सुत सं॰ मंडिलक सुत॰ सं॰ चांपा प्रार्था चापलदे सुत सं॰ ---- प्रार्था श्री गांगी सुत - मेघाकेन भार्या राजु पुत्र सा॰ नाकर सा॰ मागादि तथा (१) पुत्री जीवणि प्रमुख रामसु ११) कटुम्व युतेन निज श्रेयोऽवाष्ट्राय श्री श्रेयांसनाथ विवं कारितं ॥ युद्ध तपागच्छ नायक भ॰ श्री रत्नसिंह सूरि पहालंकरण भ॰ श्री उद्य बल्लभ सूरिभि श्री ज्ञान सागर सूरियुतो प्रतिष्ठितं।

(395)

संवत १६०८ वर्षे माघ विद ६ गुरी प्राग्वाट ज्ञाती सा॰ राघव भा॰ रतना सा॰ नर-सीका भा॰ सुजलदे सा॰ रणमल भा॰ वेनीदे सुत लाला सीमल श्री संतनाथ विवं प्रतिष्ठितं।

# म्युनिकं ( जर्मनि ) के जादुघरके धातुकी मूर्ति पर ।

( 396 )

सं० १५०३ वर्षे माघ विद १ शुक्रे उ० गोष्टिक आल्हा भा० शृंगारदे सुस सुडाकेन भा० सुहवदे स० आत्मश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विवं कारि० प्र० जरापिल्लय श्री शालिभद्र सूरि पहे श्री उदय चन्द्र सूरिभिः शुभं भवतु।

डाः कुमार स्वामिके पास 'समवसरण' के चित्र पर।

( 397 )

स्वत १६८० वर्षे भाद्रव शुदि २ श्री मदुत्तराध गच्छे आचार्य श्रीकृष्ण चंद विद्यमाने िक: ऋषि ताराचंद शुभं भूयात् कल्याणमस्तु ॥ छ ॥

मेः लुवार्ड के मध्य भारतसे प्राप्त धातुकी मूर्तियों पर ।

( 398 )

सं॰ १५२७ पीष विद ५ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे॰ सहिजक तत्पुत्र श्रे॰ डूंगर प्रा॰ श्रा॰ सुडि सपरिवार प्रा॰ सहिजलदे घरमसि करमण आदि पुत्रादि युतेन पुण्याधः श्री कुंचनाथ विव का॰ तपागच्छे श्री लक्ष्मी सागर स्रिफिः प्रतिष्ठितं। ( 399 )

सं० १५३३ वै० शु० १२ गुरी प्राग्वाट ज्ञा० सा० ताल्हा भा० राजु पु० सा० लिमचाक तत् भा० रत रहु स्नाता सा० किवालच मेच आदि सपरिवारेन श्री कुंयुनाथ विवं का० प्रति० श्री तपगच्छाचार्य श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः श्री वसंतनगरे।

# जैपुरके वेपारियोंके पासकी मूर्त्तियों पर।

(400)

सं० १८०५ वैशाष सु० ३ श्री उएस गच्छ तातहड़ गोत्र प्र० साः-ज्ज भा० ब्रह्मादे वही पुत्र संघ० सा० चाडूकेन सकुटुंवेन श्रीरिषभविंवं का० प्र०श्री ककुदा चार्य संताने श्री कक्ष सूरिभिः॥

(401)

सं० १५१२ वर्षे वै० गु॰ ५ ओसवाल गोत्रे सा० महणा ना० महणदे सुत सा० सीपा केन ना० सूलेसरि प्रमुख कुटुम्वयुतेन श्री आदिनाथ विवं का० श्री कक्क सूरिनिः॥

अजमेर राजपुताना म्युजिउमके वारिल गांवसे प्राप्त परथर पर। \*

(402)

--- विरय भगवत (त) -- थ -- चतुरासि तिवं (स) -- (का) ये सालिमा-लिनि -- रंनि विठमािकिमिके --

<sup>\*</sup> इसमें भी महावीर स्वामिका नाम, और ६४ वर्षमें मध्यमिका नगरका जो कि चित्तोष्ट्रे ४ कोस उत्तरमें या उझे ख है और ग्रह हैं: ३।४ पूर्वश्रताब्दि का वहोत प्राचीन लेख है ऐसा विद्वानांका विचार है।

#### **% बनारस %**

काशीदेशका यह वाराणसी वा वनारस सहर जैनियोंका बहुत पिवन्न स्थान है। हिन्दुओंका भी प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां प्रतिष्ठ राजा और पृथ्वी राणीके पुत्र ७ मां तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथजी का स्यवन और जेठ सुदि १२ जन्म, जेठ सुदि १३ दीक्षा, फागुन विद ६ केवल ज्ञान और अश्वसेन राजा वामा राणी के पुत्र २३ मां तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथजी का भी स्यवन, पोष विद १० जन्म, पौष विद ११ दीक्षा और चैत विद १ केवल ज्ञान यह द कल्याणक भये हैं। महल्ले भेलुपुरा और भदेनीमें मंदिर वने हुए हैं सहरमें कई एक मंदिर हैं। यहां से १ कोस पर सिंहपूरी है यहां ११ मां तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथजी का स्यवन, फागुन विद १२ जन्म, फागुन विद १३ दीक्षा और माध-विद ३ केवल ज्ञान भया है। निकटमें वौद्धोंका सारनाथनामक प्राचीन स्थान है।

# सुत टोलेका मंदिर । पंच तीथीं पर।

(403)

सं० १५१५ वर्षे माह शुक्क १३ दिने श्री ओसवाल ज्ञातीय श्रे० मूंघा भार्या माघलदे सु० धनदत्ते न पितृ श्रेयोधं श्री शितलनाथ विंवं पूर्णिमा पक्षे भ० श्री सागर तिलक सूरि पहें श्री महितिलक सूरि कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः॥

( 404 )

सं॰ १४५९ वर्षे आषाढ़ सुदि द दिने चंपकनर वासि श्रे॰ जावड़ भार्या पूरी सुत धर-षाकेन भार्या हर्षाई सुत नाकर प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्रीशांतिनाथ विवं श्री निगमागमा भार्या कारितं प्रतिष्ठितं श्री निगमा विभावक श्री इन्द्रनंदि सूरिभिः ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥

## ( ६६ ) बट्ट्रजीका मंदिर ।

( 405.)

सं० १५१२ वैशाष शु० ५ प्राग्वाट सा० सिवा भा० लादां सु० साह हीराकेन आ० संजन्नी प्रमुख सुरत श्री-जिनावति का० प्र० तपा रत शेखर सूरिभिः॥

## पटनी टोलेका मन्दिर।

(406)

सं० १४८५ वर्षे आ० सुदि १० रवी माल्हू -- ऊ० ज्ञा० साह वीजड पु० साह हरपाल भा० हेमादे पुत्र साह साडाकेन श्रीपार्श्वनाथ विवं राजावर्षक रतमयं सपिरकरं का॰ प्रसिष्ठितं श्रीमल धारि गच्छे श्रीविद्यासागर सूरिभिः ।

(407)

सं १५८६ वर्षे वैशाप सुदि ३ भोमे श्री श्रीमाल ज्ञातीय परी॰ नरसिंच भातृपरी पनपा भार्या हीरूपुत्र कुरपालेन श्री श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सुविहित सूरिभिः॥

## चुन्निजी यतिका मन्दिर गणेशघाट।

( 408 )

संवत १२५७ जो छ सु॰ १० महेष्ठीराचार्य ---स्वमातृ सोमा श्रेयसे चतुर्विशतिः कारिताः॥

## रामचन्द्रजी का मंदिर।

( 409 )

सं० १८०६ वर्षे फागुन सु० ११ गुरी सूराणा गोत्रे सा० जतरा शु० सा० जगद भार्या जयत श्री पु० नरपाल रणमीरभ्यां मातृ श्रे० महावीर वि० का० प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे श्री ज्ञान चंद्र सूरि शिष्ये श्री सागरचंद्र सूरिभिः॥

( 410 )

सं० १८५६ उग्रेष्ठ विद १२ शनी सूराणा गो० सा० अमर भा० अइहव दे सुत सा० ताला साल्हा श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ वि० का० प्र० श्रीधर्म घोष ग० भ० श्रीमलय चन्द्र सूरिभिः॥

(411)

सं० १८८१ वर्ष वैशाष विद द शुक्रे श्री उकेश वंशे मणी सा॰ पासड भार्या पालहण देवी सुत सा॰ सिवाकेन सा॰ सिघा मुख्य १ जिनोनुजैः सिहतेन स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ विवं श्री अंचल गच्छेश श्री जय कीर्ति सूरीन्द्राणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठतं श्री संघेन॥ शुभं भवतु सर्वदा सर्वकुटुम्ब॥ श्रीः॥

सं० १५०७ वर्षं मार्गशिर सुदि २ शुक्रे श्रीमाल ज्ञातीय गोविख्या गोत्रे सा० हेमा ---पु० --वाल्हा उपा ---- उपदेशेन विमलनाथ विवं का० प्रति० पवीर्य गच्छे श्री यशो देव सूरिभि:॥

(413)

सं० १५१९ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ घेवरिया गोत्रे श्री माल बीलीज देवी गोवेद पु॰ षीमा पु॰ सा॰ सिंघण सुमेरू आत्म पुण्यार्थं कुंथुनाथ विवं श्रीमल धार गच्छे भ॰ गुण कीर्ति सूरि प्रतिष्ठितं वा॰ हर्ष सुन्दर शिष्य उपदेशेन। ( 808)

(414)

सं १५६२ वर्षे वैशाष सु० १० रबी श्रीमाल मडवीया गोत्रे सा० परसंसाने सा० पहराज पुत्र सा० ईसरेण भा० तिलकू पु० त्रिपुर दास युतेन पार्श्वनाथ विवं स्वपुण्याधं कारितं। प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन खिलक सूरि प० श्री जिनराज सूरि पहे श्रीभिः॥

### श्रीकुश्रालाजी का मन्दिर-रामघाट।

(415)

सं० १३७९ ज्येष्ठ विद ७ शुभ दिने श्रीषंडेरकीय गच्छे श्रीवाइड भार्य धीरु पु॰ घरा ---मयणरूल---णिग भार्या केल्हंण सहितेन विंवं कारितं प्र॰ श्री सुमित सूरिमिः।

(416)

सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० गुरी उक्के० व० सा० रेडा भार्या रण श्री पुत्र पद सादा जीतकेन श्री अंचल गच्छेश श्री जय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री संभवनाथ विवं का० प्रतिष्ठितं च ॥ श्री ॥

(417)

सं० १५०६ वै० वदि० ११ शुक्रे श्री कोरंट गच्छे श्री नदाचार्य संताने उवएश वंशे डागलिक गोत्रे साह धना पु० स० पासवीर भार्या संपूरदे नाम्न्या निज श्रेबोर्थं श्रीकुंयनायं विवं कारापितं प्र० श्रीकक्ष सूरिपहे सद गुरु चक्रवर्त्ति भहारक श्री सावदेव सूरिभिः।

(418)

सं० १५१६ वर्षे आपाढ़ विद १ मंत्रिद्छीय काणा गोत्रे ठ० नाग राज सु० छडू भाय धर्मिण सु० सं० श्री केवल दास भार्या वीर सिंधि पु० स० सूर्यसेन श्रावकेण श्री कुंथुनार विवं कारितं० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन सागर सूरिपहे श्रीजिन सुन्दर सूरि पहे श्री जिन हर्ष सूरिभिः॥ (419)

सं० १५१६ छाषाढ़ वदि-मंत्रि दलीय श्री काणा गोत्रे ठा० लाघू भा० धर्मिण पु० स० अचल दासेन पु० उग्रसेन लक्ष्मीसेन सूर्यसेन बुद्धिसेनादि युतेन श्री आदि विंवं का० प्र० श्रीजिन भद्र सूरि पहें श्रीजिन चंद्र सूरिभिः श्री खरतर गच्छे॥ श्रीः॥

( 420 )

सं० १५३६ वर्षे वै० विद ११ ओसवंशे साह शिवराजभा० माणिकि सुत देवदत्त भा० रूपाई सुत साह कर्म सिहन भार्या हंसाई स्वकुटुम्व युतेन स्वश्रेयसे श्री संभवनाथ विवं का० प्र० वृद्वतपापक्षे श्रीउदय सागर सूरिभिः श्री मंहुपे।

(421)

सं० १५७० वर्षे माह सुदि ११ रवी उपकेश वंशे छजलाणी गोत्रे साह श्री पाल भार्या सुहबदे पु॰ सा॰ जधा सा॰ जोधा जधा भार्या उमादे प्रमुख कुटुम्ब सहितेन श्री चंद्रप्रभ स्वामि विवं कारितं नागुहरी तपागच्छे श्री सीम रसन सूरि प्रतिष्ठितं तिजारा नगरे॥

### प्रतापसिंहजी का मंदिर।

(422)

सं० १५२० वर्षे पोष सुाद १३ शुक्रे श्री ब्रह्माण गच्छे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० मंडलिक सुत कामा भार्या कामीदे सुत भाभण नगराज रता सहितेन आत्म श्रेपोधं श्री निमनाध विवं का० प्र० श्रीशील गुण सूरिभिः पाटरी वास्तव्यः।

( 423 )

सं॰ १५१८ वर्षे वैशाष शुदि ३ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ वीरम सु॰ वेला मातर भार्या सोही सु॰ महिराज जिणदास महिपति लहूआ कुटुम्व युतेन आत्म श्रेयोधं श्री श्रेयांस विवं आगम गच्छे श्रीसोम रत्न सूरि गुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना धांदू वास्तव्यः ॥

## सिंहपूरी।

(424)

सं० १५३८ वर्षे मार्ग सुदि १० शनी प्राग्वाट ज्ञातीय सा० राज भार्या वारू पु० सा० असपित भा० असल देवी माई सुत गुणराज सरादि कुटुम्ब युतेन श्री मुनि सुब्रत विव कारितं प्रतिष्ठतं श्रो बृहत्तपाच्छे श्री उदयसागर सूरिभिः।

( 425 )

#### चरण पर।

सं० १ = ५० मिति चैत्रक मासे हृष्ण पक्षे पष्ट्यां कर्मवा-पूज्य भहारक श्रीजिन हर्ष सूरि विजयराज्ये श्रीसिंहपूर ग्रामेतेषां केवलोत्पत्ति स्थाने गांधि गोत्रीय मयाचंद प्रमुख समस्त श्रीसंघेन श्री श्रेयांसाख्या नामेकादशानां लोक नाथानां पादन्यासः कारितः प्र० श्रीजिन लाभ सृरिणां शिष्यैः उपाध्याय श्रीहोरधर्म गणिभिः खरतर गच्छै।

# मिर्जापुर।

### पञ्चायती मान्दिर।

(426)

#### श्रीपार्श्वनाथ विंव पर।

सं० १३७६ वर्षे उएसज्ञातीय वावेला गोत्रे देवात्मज सा० घीका पुत्रसंवपति काका सुत सा०-- जूकेन पितृ श्रेयसे का० प्रति० श्री ऋषार्षिगच्छे श्री प्रसन्त चंद्र सूरिभिः॥

(427)

सं॰ १४२० वर्षे वैशाष शुद्धि १० शुक्रे श्री श्री मालज्ञातीय ठ० बीजा भार्या मोहनदेवि श्रेयसे सुत जोलाकेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं त्रिभवीया श्रीधर्मदेवसूरि संताने श्रीधर्मरत सूरिभिः॥ (428)

सं० १४८२ व० वैशाप विदि १ प्र० क्तूलर गोत्र सा० लाहड भा० वाहिणदेपु० महिराज जिनपितृव्य सोमसिंह आत्म श्रे० श्री वासुपूज्य विवं कारितं प्र० श्री धर्मघोष गच्छे श्री मलयचद्र सूरिपहे श्रोपद्मशेखर सूरिभिः॥ छः। श्रो॥

( 429 )

सं० १४९० व० वैशाप विद ६ कंठउतिया गोत्रेसा० कमसिंह पुत्र डालण तत्सुनाभ्यां स्वपूर्वज पूण्यार्थं श्रोकुंषु विंवं कारितं प्रति० श्रीहेम हं स सूरिभिः॥

(430)

सं० १४८१ वर्षे फागुण ख़दि २ सोमेश्रीश्रीमाल ज्ञा० श्रे० देवस सुतवाछा भा० जस-मादे सुत रागा भीमा पीमाभिः स्नात् पेता तथा पित्रोः श्रेयसेश्रीवासुपूज्य विवं का० प्र० श्री पोपलगच्छे श्रो सोमचन्द्र सूरिपहे श्री उदयदेव सूरिभः।

( 431 )

सं० १५१६ वर्षे माय सु० १ रवी उपकेश ज्ञा० व्यव० गोष्ट सा० माडण भा० मोर्हाण पु० काल्हा भा० मालूरूपी सहितेन ॥ पित्रो श्रेषसे श्रो नेमिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं पूर्णिमापक्षे जयबंन्द्र सूरिपहे श्रीजयभद्र सृरिभिः॥:॥

( 432 )

सं० १५२६ वर्षे माह व० ६ रवी उप० ज्ञातीय कठउड़ गोत्रे सा० वरसा भा० माल्ही पु॰ रामा भाडा राजा चांदा भा० मरघू पु॰ जीवा समस्त कुटुंबेन पितृ श्रेयथं श्रीचन्द्र-प्रभस्वामि विवं कारा॰ प्रति॰ श्री चैत्रावाल गच्छे भ० श्री सोमकीर्ति सूरिभिः सद्रंख-लिया नगरे। (433)

श्री मत्संवत १६७१ वर्षे वैशाष सुदि ३ शनौ श्रो आगरा वास्तव्योसवाल ज्ञातीय लोढा गोत्रे गावं-ज्ञा स॰ ऋषभदास भार्या रेपश्री तत्पुत्र श्री कुरपाल सोनपाल संघाधिपे स्वानुवर दुनोचंदस्य पुण्यार्थं उपकाराय श्री अंचलगच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरिणामुपदेशेन श्रो आदिनाथ विवं प्रतिष्ठापितं॥

(434)

सं० १८७७ मि॰ फा॰ गु॰ १३ श्री कुंथुनाय जिन विवं दू॰ विसनचंदेन कोरितं प्रति-छितं श्री जिनहर्ष सूरिभिः॥

(435)

सं० १८८७ फा॰ शु॰ ५ श्रीपार्श्वनाथ वि॰ प्र॰ श्री पार्श्वनाथ वि॰ प्र॰ श्री जिन महेन्द्र सूरिण्युपदेशेन कारिता। सेठ उद्यवन्द धर्म पत्नी महाक्रुमारिभिद्या। बाचनाचार्यश्री चारित्र नन्दन गणिभिर्देश---

( 436 )

सं० १८९७ फा॰ सु॰ ५ श्री आदिनाथ विवं प्र॰ श्री जिनमहेन्द्र सूरिणा का॰ वोहरा नाथूराम पत्नी साहवां नाम्न्यात्म श्रेयसे वाचक चारित्र नन्दन गण्युपदेशतः॥

## सेठधनसुखदासजी का मंदिर।

(437)

सं॰ १४९३ वर्षे माह बांदे १ वुधे श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य॰ नरपाल मार्या नयणादे सुत देपाकेन श्रीपद्मप्रभ विवं कारितं प्रतिष्टितं। -- गच्छें श्रीगुणदेवसूरिभिः॥ (438)

सं॰ १५३३ वर्षे माह सुदि १३ सोमदिने वचेरवाल ज्ञाती राय भंडारी गोत्रे सा॰ सीहा भा॰ पूरी पुत्र ठाकुरसी भा॰ महू पुत्र आका आत्मपूजार्थं श्री आदिनाथ त्रिवं करापितं श्रोसर्व सूरिभिः शुभं भवत्॥

(439)

सं० १८७७ वै० सु० १५ श्रीपार्श्वविवं प्र० जिन हर्ष सूरिना कारितं। छजलानी चतुर्भुज पुत्रया दोपो नाम्न्या चोरडिया मनुलाल वधू – –

(440)

सं० १८९७ का॰ भु॰ ५ श्रीपार्श्वविवं प्र॰ श्रीजिन महेन्द्र सूरिणा का॰। सकछ श्रीसंघै।

## देहाले वा दिल्ली सहर।

यह भारतवर्षका एक प्राचीन स्थान है। कुरु पांडवके समयमें यही 'इंद्रप्रस्य' था। हिन्दुराजा एथ्वीराजकी राजधानी थी। मुसल्मानों के समयमें बहुत काल तक यह राजधानी रही। कुछ दिनसे अपने सरकार बहादुरने भी दिल्लीमें भारतकी राजधानी स्थापनकी है और आज कल उन्नतिपर है, यहां से १ कोस पर आचार्य महाराज श्रीजिन कुशल सूरिजीका स्थान है जिस्को छोटे दादाजी कहते हैं और ९ कोसपर प्रसिद्ध कुतुव मिनारके पास बड़े दादाजीका स्थान है वहां कोई लेख नहीं है।

## चेळपुरी का मंदिर।

धातुयोंके मूर्त्तिपर

( 441 )

सं० ११६३ मार्गशिर सुदि १ अंगगासादेव धम्मोंयम् - (आगे अक्षर अरुपष्ट पढ़ा नहीं जाता)

( 609 )

(442)

सं०१५१६ वर्षे के० व० ११ शुक्रे सोमसर यासि उकेश सा० मेहा भा० माल्हणदेपुत्र सधाकेन भा० सल्ही प्रमुख कुटुम्बयुतेन श्री कुंधुनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं – श्री कक्क सूरिभिः॥ सचिंतीगोत्रे॥

( 443 )

सं० १५२१ वर्षे माच सुदि १२ बुधे छोढ़ा गोत्रे सा० हरिचन्द गोगा गोरा संताने साधु आसपाल पुत्रेण सं० तेजपालेन पुत्र परवत सांडादि युतेन भातृ पूत्रपाल पुण्याधं श्रीपार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्टितं तपागच्छे श्री हेमहंस सृरिष्ट्रे भ० । श्री हेम समुद्र सूरिभि: ॥

( 444 )

संवत १५२१ व॰ माघ सु॰ १३ प्राग्वाट श्रे॰ कटाया भा॰ रांउं सुत घुना भा॰ हमकू सुत चांपाकेन भा॰ धर्मिणि नामाणिकादि कुटुंवयुतेन स्वश्रेयोधें नेमिनाथ विंवं कारितं प्रति॰ तपागच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरि श्री सोमदेव सूरिभिः अहमदावादे।

( 445 )

सं० १५३४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० दिने उकेश वंशे साधुशाखायां सा० पाचा भा० पालह-णदे तोल्ही सा० देपा भा० जयती पुत्र सा० षेताकेन ताल्ही पुत्र भांभां जाल्हा रूपा चांपा चरमा युतेन सा० पोपा पुण्याफें श्री मुनि सुत्रत जा० प्र० खरतर गच्छे श्री जिन चंद्र सूरिभिः।

(446)

सं॰ १५३६ माघ शुदि ५ दिने प्राग्वाट ज्ञाति सा॰ काजा भा॰ सारू पुत्र सा॰ हापा केने भा॰ नाई प्रमुख कुटुंवयुतेन श्री चन्द्रप्रभ विवं कान्ति प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छेश्री ॥ लक्ष्मी सागर सूरिभिः। ( 205 )

( 447 )

संवत १५६० वर्षे ज्येष्ठ विह ४ दिने श्रीमाल वंशे सिंघुड़ गोत्रे व० अभय राज प्तार्या आमलदे पुत्र चउ० ठकुरसीहेन भा० ठकुरादे पुत्र व० भारमल्ल प्रमुख परिवृतेन श्री आदि जिन विंवं कारितं प्रतिष्ठतं श्रीखतर गच्छ श्री पूज्य श्री जिनहंस सूरिभिः।

(448)

सं० १५६६ वर्षे फागुण सुदि ३ सोमे ब्रह्माणीया गच्छे बहुरा हीरा प्रा० हीरादे पु० जीदा सोमा रूपा पुण्यार्थं शी शांतिनाच विवं का० मतिष्ठिसं श्री गुणसुन्दर सूरिप्तिः स्निह्लाणी।

(449)

॥ श्री पार्श्वनाय स॰ १६०५ फागुन सुदी दसमी चरवडिया गोत्रे गागपती स्वर-मिनी पुत्र पेतु छचु जनमछ गुरु श्री जिन भद्र सूरि रुद्रपछा गच्छे भ॰ श्री भावांतलक सूरिभिः प्रतिष्ठितं श्री समेत सिपर।

(450)

सं॰ १६१२ वर्षे उयेष्ठ सु॰ ११ शनी उकेशवंसे---।

( 451 )

सं॰ १६६० वर्षे फागुण विद ४ गुरुवासरे महाराजाधिराज महाराजा मानसिंघ जी राजे श्री मूल्संचे आम्नाये वलात्कार गणे सरस्वती गच्छे कुंदकुंदाचार्यन्वये प्र॰ श्री विई कीर्त्ति स्तदाम्नाय षंडेलवालान्वये पास ॥ सं श्री होला प्रा॰ कोसिगदे पु॰ भ॰ श्री कचराज भा॰ उसदे कोउमदे गुजरि पु॰ २ थातु दानु स॰ श्रीरायत भा॰ रयणदे——पु॰ हरदास ———भा॰ सहिमादे लाड़मदे ——। ( 308)

(452)

सं॰ १६७७ मार्ग शु॰-रवौ श्रीमाल झातीय सा॰ तेजसी नाम्ना श्रीपार्श्व विवं का॰ प्र॰ तपा गच्छे श्री विजयदेव सूरिभिः॥

(453)

सं० १६८१ व॰ फा॰ शु॰ १० म॰ चंद्रकीर्त्ति प्र॰ अग्रवाल ज्ञाती गोयल गोत्रे सा॰ नीमा भा॰ सकपादे।

(454)

#### नवपद्जी पर।

सं॰ १८५१ वर्षे कार्त्तिक मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदा तिथी गुरुवासरे - - सुझावक पुन्य प्रभावक देव गुरुभक्ति कारक फतेचन्द भार्या विदामो तत्पुत्र वस्तिरामजी॥ श्रीमाल ज्ञाती।

#### नवघरेका मान्द्र।

मूलनायक श्रीसुमतिनाथजीके विंव पर।

(455)

संवत १६६७ वर्षे ज्येष्ठ शुक्का १३ गुरी मेरुता नगर वास्तव्य दुहाड गोत्रे सं॰ जष-राव भा॰ सोभागदे पु॰ सं॰ ओहणकेन श्रीसुमितनाथ विंव का॰ प्र॰ तपागच्छे भ॰ श्री विजयदेव सूरिभिः आचार्य श्री विजयसिंह सूरि परिवृत्तिः।

# सर्व धातुयोंके मूर्तियों पर।

( 456 )

ओं। संवत ११ ६७ वैशाप सुदि ५ श्री चंद्रप्रभाचार्य गच्छे सतु श्री वि ---।

( 457 )

संवत १२८० वर्षे ---- सांडा प्रणमंति ।

(458)

सं० १३३१ ८० व० २ हल ---

459 )

सं० १४३३ आषाड शु०-- प्रा० लघु व्य० आसा भा० ललतदे-- श्री पार्श्वनाय वि० का० श्री गुणभद्र सूरीणामुपदेशेन।

(460)

सं॰ १४४५ पीष शुदि १२ वुधे ऊ॰ श्रै॰ जोला भा॰ हीरी पुत्र लालाकेन श्री शांतिनाय विवं कारापितं प्र॰ ऊ॰ गच्छे श्री सिद्ध सूरिभिः।

(461)

सं० १८५८ वर्षे भोढा गोत्रे उ० ज्ञा० सा० पोपा भा० पाषी पुत्र लाषाकेन स्वपुत्र वीसल श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ विवं का० श्रीरुद्रपल्लीय गच्छ सुरिभिः प्रतिष्ठितं श्रीदेव सुन्दर सूरिभिः। ( १११)

(462)

सं १४६३ वै० मुं १० - सा - --

(463)

सं॰ ११९१ माच शुद्धि १० रबी प्राग्वाट ज्ञातीय साः रामा भा॰ -- ठाकुर पितृ श्रेयोधें श्री आदि नाथ लक्ष्मी ---।

(464)

सं॰ १८७२ वर्षे फागुण सु॰ ६ शुक्रे ऊ॰ जा॰ सा॰ तिहुणा भा॰ तिहुणां सोर पु॰ चाहड़ भा॰ केल्हु पु॰ हापा भा॰ तेजू पु॰ करमोकेन पितृ——श्री पद्मप्रभ वि॰ का॰ प्र॰ श्री संडेर गच्छे श्री श्री यशोभद्र सूरि सं॰ श्री शांति सूरिभिः॥

(465)

सं॰ १४७६ वर्षे याच सु॰ ४ दिने सा॰ घरणा पुत्र संग्राम समरासिंच आवकः श्री महावीर विंवं पुण्यार्थं कारिते प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरिभिः॥

(466)

सं० ११८२ वर्षे माह सुदि ५ सोमे नाहर गोत्रे सा० छाडा पु० जयता आर्या साएही पुत्र चोषाकेन पित्रो श्रेयोधं श्री पार्श्वनाथ विं० का० प्र० श्री धर्म घोष ग० श्री धर्म घोष ठा० श्री मलयचन्द्र सूरि पहें श्री--देव सूरिभिः।

(467)

सं॰ १८८२ वर्ष याच सु॰ ५ सोमे ज॰ ज्ञा॰ पालडेचा गोत्रे सा॰ टापर मा॰ तेजलदे पु॰ अगड़ाकेन भा॰ सहितेन पित्रो स्वक्षेय॰ श्री वासुपूज्य वि॰ का॰ प्र॰ श्री सुविप्रभ सूरिभिः श्री वीरभद्र सूरि सहितेन॥ ( 565 )

( 468 )

सं० १४६३ फा॰ व॰ ११ ऊ॰ ज्ञा॰ टपगोत्रे व्यव॰ रूपा भा॰ रूपाई पु॰ कालू पाचाम्यां स्रा॰ अदा भा॰ आल्हणदेबिः श्री पद्मप्रभाव॰ का॰ प्र॰ श्री संडेर गच्छे श्री शांति सूरिभिः॥

(469)

सं॰ १४८६ वै॰ गु॰ - प्राग्वाट सा॰ साजण भा॰ लाषू पुत्र केल्हाकेन भा॰ लक्ष्मों स्नातृ भीम पदमदि कु॰ यु॰ श्री धर्मनाथ विवं कारितं प्रति॰ तपा श्री सोमसुन्दर सूरिभिः श्री-॥।

(470)

सं० १८८६ वर्षे जेष्ठ सु० १३ सोमे श्री दूगड़ गोत्रे सं० सिवराज भार्या सीघरही पुत्र सा० मोहिल घण राजाभ्यां पितुः श्रेयसे श्रीअजितनाथ वि० का० प्र० वृहडा० श्रीमुनि-श्वर सूरि पहे श्रीरत्मप्रसूरिभिः ।

( 471 )

सं० १४९६ व॰ फा॰ व॰ २ उपकेश ज्ञाती आदित्य नाग गोत्रे सा॰ देसल भा॰ देसलदे पु॰ धमी भा॰ सुहगदे युतेन स्व श्रे॰ श्री आदिनाथ विवं का॰ उपकेश ग॰ ककुदाचार्य सं॰ प्रति॰ श्री सक्क सूरिभिः।

(472)

सं०१५०४ वर्ष आ० सु० ६ श्री मूलसंघे भ० श्री जिनचंद्र देवाः जैसवालान्वये सा० लर

(473)

सं० १५०० वर्षे ज्येष्ठ सु० २ दिने उक्रेश वंशे नाहटागोत्रे सा० जयता भार्या जयत्त है तरपुत्र सा० संगरेण पुत्र सलपा अजादि परिवार युतेन श्री सुमतिनाथ विं० का० प्र० श्री जिन भद्र सूरिभिः खरतर गच्छे।

( 474 )

सं० १५०७ वर्षे माच सु० १३ शुक्ते श्रवाणागोत्रे उदा भार्या लावि पु० देवराजेन स्व पुण्यार्थं श्री वासुपूज्य विं० का० प्र० श्री धर्मघोष गच्छे शोषद्मसिंह सूरिभिः।

( 475 )

सं० १५०७ वर्षे वै० व० ५ दिने ऊकेश ज्ञातीय सा० चापा भा० चापलदे सुत गूंगच केन भा० वापू सु० बांईयादि कुटुम्वयुतेन श्री पार्श्वनाथ विं० का० प्र० तपगच्छेश श्री जयचन्द्र सूरि शिष्य श्री उदयनंदि सूरिभिः। कायपा ग्राम।

(476)

सं० १५०० वप वैशाप विद ६ गुरी थी श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ वोडा भा॰ कुतिकदे तयोः सुताः श्रे॰ भार्या समरानायक पांचा एतेषां मध्ये श्रे॰ भादा भा॰ ऋवकूकेन आत्म श्रेयोधं श्री मुनिसुव्रत स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री आगम गच्छे श्री शीलरत सूरिभिः गीलीषा वास्तव्यः।

( 477 )

सं॰ १५०० वर्षे फा॰ सुं०- सं॰ हमा पांयपुत्र सा॰ सारंग भार्या मचकु पुत्र नाथा भाडादि कुट्मव युतेन श्री सुपार्श्व का॰ तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री रतशेषर सूरिभिः।

( 478 )

संवत १५१२ वर्षे फा॰ शु॰ १२ दिने लोढा गोत्रे स॰ पासदत्त भार्या अपूदे तत्पुत्रं सा॰ कमलाकेन पुत्र जावा गोरादि परियुतेन श्रेयसे पुण्यार्थं श्री अभिनन्दन कारितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहें श्री जिनभद्र सूरिभिः ॥ श्री ॥

(479)

सं० १५१३ वर्षे फा० वहि १२ ऊ० ज्ञा० सोधिल गो० रणसी पु॰ गहणा पु॰ वील्हा भा० जसमी पु॰ सादाकेन भा॰ चांदा सहितेन पितृ पुण्यार्थं श्री कुंथुनाथ वि॰ का॰ प्र॰ श्री संडे-गच्छे श्री यशोभद्र सूरि संताने श्री श्री ५ शांति सूरोणां पहे श्री ईश्वर सूर्योभ: गुभं भूयाः॥

( 480 )

सं० १५१५ वर्षे माच सु० १४ दिने ऊ० वं० जांगड़ा गोत्रे सा० काल्हा आर्या क्रवकू तुत सा० रुपाकेन सपरिवारेण श्री सम्भवनाथ विवं कारितं प्रतिष्टितं श्री प० ग० श्री जिन सागर सूरि पहे श्री जिन सुन्दर सूरिभिः॥

(481)

सं० १५१५ व॰ मा॰ सु॰ १ शुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰ गूंगा भार्या लालू पुत्र जीवण केन पितृ मातृ निमित्तं आत्मश्रेय्वेधं श्री घर्मनाथ वि॰ प्र॰ श्री नागेंद्र गच्छे श्री विनय प्रभ सूरिभिः काकरवास्तव्य।

(482)

सं० १५१६ वर्षे वैशा० शु० १३ हस्तार्क दिने महतिआण सा० सुरपति भा० त्रिलोकादे पुत्रमा सा० ग्यान भगिन्या सा० चाचिंग भार्या नारंगदेव्या श्री अजित विवं का० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन सागरंसूरिपहे श्री जिनसुन्दर सूरिभिः ॥ श्री ॥ ( ११५ )

(483)

सं० १५१७ वं० शु० ६ प्रा० सा० देपाल सु० हउसी करणा भा० चन्हडा धर्मा कर्मा हासा काला स्नातृ हीराकेन भा० हीरादे सुत अदा बरा लाजादि कुटुंबयुतेन श्री शांतिनाथ विवं का० प्र० तपा श्रीसोमदेव सूरि शिष्य श्री रत्न शेषर सूरि शिष्य श्री स्त्रागर सूरिभिः ।। कमल मेक ।

(484)

सं० १५२५ वर्षे मा० शु० ६ सीणुरा वासि प्रा० सा० राजा भा० स्या पूरि पु० सीपा-कैन भा० रानू पुत्र सधारण हीरायुतेन श्री पद्म प्रम विंवं स्वश्रेयसे का० प्र० तपा श्रीसोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः॥

( 485 )

सं० १५३० फा॰ शु॰ २ गोखरू गोत्रे सा॰ पासवीर भा॰ कुडी नाम्न्या पुत्र साधारण पुत्र देवा सब--युत श्री मुनि सुत्रत स्वामि विंवं का॰ प्र॰ तपा गच्छनायक श्री लक्ष्मी सागर स्रिभिः ॥ वहादुर पुरे ॥

(486)

सं॰ १५३४ वैशाप सुदि ५ गुरी --- सिवो पुत्र काला सिरिपुत्र --

(487)

सं० १५३५ श्री मूलसंघे प्र० श्री भुवन कीर्त्ति स्त० प्र० श्री ज्ञान पूषण गुरूपदेशात ॥ स० पेतसी प्रा० प्रवृः। (488)

सं० १५३६ वर्षे फा॰ सुदि ३ दिने उकेश वंशे श्रेष्ठि गोत्रे श्री कीहट आर्या छपी पुत्र देवण मांडण धम्मा आवकैः श्रे॰ देवण भार्या दाडिमदे सुत समरादि परिवार युतैः श्री धर्मनाथ विवं प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरि पहालंकार श्री जिन चंद्र सूरिभिः।

(489)

सं० १५३७ वर्षे वै० गु० १० सोमे उमापुरवासि उ० व्य० महिराज आ० जाणिकदेसु० श्रीपाल सहिजाभ्यां आ० सुहबदे। अदादि कुटुंतयुताभ्यां श्री वासुपूज्य विं० का० प्र० श्री लक्ष्मी सागर सूरिजिः।

(490)

सं० १५१५ वर्षे वैशाप बदि र जिंद्या गोत्रे स० नासण पु० स० पिमघर नोकापोमा पागा पहिराज आढू लाल्ला लेपसी पितर्गनिमत्तं श्री शांतिनाथ विवं कारापितं प्रति-छितं सपागच्छे भट्टारक श्री सोम रतन गूरिभिः ॥

(491)

सं० १५१८ उंगे० बदि ६ बुधे त्र० श्री हेनचन्द्राम्नाये स० नगराज पु॰ दामू आ० स० हंसराज हापु ---।

(492)

संवत १५५१ वर्षे वै॰ सृष्टि १ रवी उपकेश ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा॰ लापा भाधां सोहिणी पु॰ चांपा भाष पीत्र पुत्र पीताहि सहितेन आत्मपुण्याधं श्रीधर्मनाथ विवं का॰ श्रीधर्मनाथ विवं का॰ श्रीधर्मदोष गच्छे प्र॰ श्रीपुण्यवर्हन सूरिभिः। ( 999)

( 493 )

संवत १५५३ वर्षे सिवनाग्राम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय वहकटा गोत्रे सा० जयत कर्ण स्त सा० जिणदत्त पुत्र सो० सोनपाल सुश्रावकेण भा० गउराई लघु भातृ रत्नपाल पृथ्वीमल्ल सस्तो केण श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्छे श्री जिन चंद्र सूरि पट्टे श्री जिन समुद्र सूरिभिः॥

(494)

सं० १४५३ व॰ आ॰ सु॰ २ रवी श्रीश्रीमाठी ज्ञातीय सा॰ सीघर भा॰ सोही सुत सा॰ जूठा सा॰ संघा सा॰ भ--इ सा॰ पावाकै सा॰ जावड वचनेन श्रीपार्श्वनाथ विंवं का॰ प्र॰ मलघार गच्छे श्रीसूरिभिः। सर्वेपां पूजनार्थं।।

(495)

सं० १५५६ वैशाषविद १३ श्री मूलसचे पंडेलवाल सा० देवा पुत्र परवत नित्यं प्रण-मित गोचा गोत्रै।

(496)

सं० १५५९ व० पोस वदि ४ दिने गुरौ प्राग्वाट ज्ञातीय सा० राजा भा० राजलदे ए॰ पोमा भा॰ भमकू सु॰ श्रेथोधं श्री वासपूज्य विवेका॰ प्र॰ महाहडीय गच्छे प्रतिष्ठितं श्रीमति सुन्दर सूरिभिः दघालीया वास्त्रव्यः।

(497)

सं० १६६२ व॰ वै॰ सु॰ १० रबी श्री उकेश ज्ञाती श्री आदित्यनाग पीत्रे चोरवेडिया शाषायां व॰ डालण पु॰ रत्नपालेन स॰ श्रोवत व॰ घघुमरूल युतेन मातृ पितृ श्रे॰ श्री संमवनाथ ि॰ का॰ प्र॰ श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य॰ श्री देव गुप्तसूरिभिः॥ ( 565 )

( 498 )

सं॰ १५६२ वर्षे वैशाष गु॰ १३ वुधे श्री श्री मालीजातीय सा॰ पूजा भात्र मूजा भा॰ विमलाई श्री मुनि सुब्रत स्वामि विवं कारापितं-श्री साधुसुन्दर सूरि प्रतिष्ठितं॥ श्री लपराज श्री अभयराज॥

( 499 )

सं० १५६८ वर्षे माह सुदि १ दिने उकेशवंशे नाहटा गोत्रे सा० राजा भा० छपू पु॰ सा॰ पीम भार्या रत्तू पु॰ श्रोपाल नाथूम्यां मातृ पुण्वार्थं श्रो चंद्रप्रभ विवं का॰ प्र॰ श्री खरतर गच्छे श्री जिन हंस सूरिभिः॥

( 500 )

सं॰ १५७२ वर्षे माह सु॰ १३ शनी उ२ वं॰ पमार गोत्रे स॰ वक्रामा॰ वुलदे पु॰ सा॰ पताला श्री अंचल गच्छेश भाव सागर सूरीणामुपदेशेन।

(501)

सं० १५६९ वर्षे वै० सु० ५ गुरौ श्री रुद्र पल्लीय गच्छे भ० श्री गुण सुन्दर सूरि शिष्य उ० श्री गुणप्रभ — श्री आदि नाथ विवं का० प्रतिष्ठितं ।

(502)

सं०१६०८ वर्षं वैशाख सु० ३ सोम श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे भ० श्री ज्ञान भूषण् देवा स्तत्पदे भ० श्री विजय कीर्ति देवास्तत्पहे भहारक श्री शुभचंद्रोपदेशात् हूं वड़ ज्ञातीय गंगागोत्रे। सं। घारा। भार्या सं॥ घारु सुत सं० ढाईआ भार्या सिरिह्ममणि। सुतसा० श्री पाल श्री शांतिनाथ विंवं कारापितं नित्यं प्रणमंति॥ ( 398)

(503)

### सं १६१९ सिंघुड़ सा॰ गोपी भार्या विमला सुत घणराजेन कारितं।

(504)

सं० १६४३ वर्षे फाल्गुन सु० ११ गुरु प्रा० ज्ञा० से विधोगा भार्या वाई पूराई स्त देवचन्द भार्या वाई हासी सुन रायचन्द भीमा श्री शीतलनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं वृहत्तपा गच्छे श्री विजयदान सूरिततपट्टे श्री हीर विजय सूरि आचार्य श्री विजयसेन सूरि श्री पत्तन वास्तव्यः।

(505)

सं० १७०० फा० सु० १२ श्री मूल स० स्वर० गच्छे व० ग० श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये सं० सांवल । साकार-साहमल अ-जा। गा---।

(506)

सं॰ १७०१ व॰ मार्ग व॰ ११ दिने श्रीमाल ज्ञाती वाई गूजरदे सुत स॰ हीराणंद भा॰ सबरंगदे श्री पद्मप्रभ विः का॰ प्रति॰ सपागच्छे श्री विजयसिंह सूरिभिः आगरा वा॰

## चीरेखानेका मन्दिर।

(507)

सं० १८ वर्षे पौस वंदि १० गुरौ श्री हुंबड़ ज्ञातीय श्रे० उदवसीह भार्या वर्डराऊ तयोः पुत्र तथा दौहीदा सुत दोगा -- पत्नी वर्ड चमक नाम्न्या आतम श्रेयसे अजितनाथ -- विवं कारापितं श्रीवृहत्तपा पक्षे श्रीरत सिंह -- ।

( १२0 )

(508)

सं॰ ११६२ वैशाख सुदि २-- ओसवाल ज्ञातिय भूरि गोत्रे -- श्रीश्रेयांस विवं का॰ प्र॰ श्री धर्मधोष गच्छे श्री श्री महेन्द्र सूरि प्र॰ --।

(509)

सं०१५०६ माघ सुदि ५ श्री ऊकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा० ठाकुरसी सुत सा० कालू केन पुत्र मेघा माला नाल्हा पौत्र सुरजन प्र० परिवारेण स्वक्षेयोधं श्री विमल विवंका० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं ।

(510)

सम्बत् १५१० वर्षे फालगुण सुदि ह गुरौ श्री श्री माल ज्ञातीय मंत्रि पोपा भार्या पालहणदे सुन मण्याकेन भार्या सोहासिणि सुत उघरण प्रमुख कृदुंव सहितेन मातृ ि जित्र श्री योथं आत्म श्री योथं चश्री संभव नाथ चतृ विंशति पह जीवत स्वामी नागेन्द्र गच्छे श्री गुण समुद्र सूरेरुपदेशेन आचार्य श्री गुणदेव सूरिभिः प्रतिष्ठितं च चिमणीया वास्तव्यः। श्री।

(511)

सं० १५-५ फा॰ विद ६ सोमे प्रा॰ ज्ञा॰ -- सा॰ घेरा भा॰ पूजी पुत्र पूना भा॰ छछतु पुत्र तोला पु॰ कर्मसिंह श्री संभव नाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीसर्व सूरिभिः॥

(512)

सं॰ १६०५ फागुण सुदि दशिम समेत सिखरे प्रतिष्ठितं मागपत्नी त्वरिमनी पुत्र षवू लघु प्रनमल गुरु श्रीजिन भद्र सूरि -- ( १२१ )

(513)

सं० १६६३ वर्षे उग्रे० व० द श्रो-धर्मनाथ विवं प्रति० -।

(514)

सं० १७०३ वर्षे ज्ये॰ व॰ ७ गुक्रे श्रो आसवाई नाम्न्या श्री पार्श्व वि॰ का॰ प्र॰ तप॰ ग॰ श्री विजय देव सूरिभिः।

(515)

सं० १७२५ वर्षे मार्गसिर सुदि ५ रवौ श्री मालदास भार्या --पार्श्व वि० कारापित।

(516)

सं० १८५२ पोस सु० ४ दिने वृहस्पति वासरे श्री सि० च० यं० मिदं प्र० लालचन्द गणिना कारितं जैनगर वास्तव्य श्री माल रत्नचंद टोडरमल्लेन श्रेयोर्थं।

#### लाला हजारीमलजी का घर देरासर।

(517)

सं० १२१४ आषाढ़ सुदि २ श्री देवसेन संघे स० रामचन्द्र भार्या मना —।

(518)

सं० १३०७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ११ गुरौ --- सुहव भा० ---।

( १२२ )

(519)

अ संवत १३५० वर्षे ज्येष्ठ विद ५ श्रीषंडेर गच्छे श्री यशीभद्रसूरि संताने । श्र० जगघर भार्या जमित पुत्र क्षांक्षण अरि सिंह लघुमाता अरिसिंहेन ज्येष्ठ मातृ क्षांक्षण श्रेयसे श्री अजितनाथ विवं कारितं । प्र० श्री सुमित सूरिभिः॥

(520)

सं० १४६९ माच सु० ६ सागरदास भार्या नालू --।

(521)

संवत १४८३ वर्षे श्रीश्रोमाल ज्ञातीय वहरा घड़ला भार्या ललता देवि साविलीदास हीराकेन भार्या हीरा देवि स॰ संघ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठितं । नागेंद्र गच्छे श्री रत्नप्रभ सूर्रि पहे श्री सह दत सूरिभिः शुभं भवतु ।

(522)

सं० १८८६ वर्षे माच वदि ११ बुघ श्रो देवी सिंग संचयो श्रे॰ कावा भार्या विजी-परनागड प्रणयति ।

(523)

सं १६६१ व॰ चै॰ वदि ११ शु॰ सा॰ वदी या कारितं श्रोपार्श्व विवं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे। श्री जिनचंद्र सूरिभिः॥

( 524 )

संवत १५६६ वर्षे उग्रेष्ठ सुदि ७ श्री माल ज्ञातीय सिंघुड गोत्रे सा॰ घोल्हरण पु॰ सा॰ छेयतन श्री श्रेयांसनाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीजिनचंद्र सूरिभिः। ( 526 )

सं॰ १९३५ वर्षे काव कृष्ण पंचमी भृगी अहमदाबाद वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय वृद्ध शाषायां ना॰ हठी संच केशरी संच भार्या वाई रुक्तमिण स्वश्नेवोधें श्री शांतिनाथ विंव कारापितं अहारक श्रीशांति सागर सूर्शिभः प्रतिष्ठितं सागर गच्छे तपा बोरुदे।

## छोटे दादाजी का मन्दिर।

(527)

संवत १८०१ वर्ष वैशाप शुक्ल पक्षे तिथौ ८ वुधे भ्रहारक श्री जिन कुशल सूरि पादुका कारिता श्री स्वाहजानावाद नगर वास्तव्य श्री संवेन प्रतिष्ठितं च वृहद्भृहारक खरतर गच्छीय श्रीजिनचंद्र सूरिभिः स्वश्रेयोधं श्रो मद्वादस्याह अक्रवर स्वाह विजय राज्येशुभं भूयात्॥ संवत् १९०८ मितो चैत्र शुदि १२ सूर्य्यवारे श्रीजिन नंदि वर्द्धन सूरिभिः विजय संवर्ष राज्ये श्री दिल्ल नगर वास्तव्य सकल श्रीसंचेन जीणोंधार पृवेकं कारापितं पूज्या राधकानां मङ्गलमाला वृद्धितरां यायात्॥ श्रीमान्माणिक्य सूरि शासायां पाठक मित कुमार तिच्छण्य हर्ष चंद्रीपदेशात्॥

( 528 )

॥ संवत १९२९ वर्षे वैसाष मास शुक्क पक्षे ३ श्रीमाल ज्ञातीय धीधीद गोत्रे वखतात्रर सिंचकस्य भार्या महताव बीबी श्रीशांतिनाथ वि॰ प्र॰ करापितं प्रतिष्ठितं वृहत् खरतर गच्छे श्रीजिन श्रीकल्याण सू॰। (529)

श्री सं०१६७२ मि: माच शुक्क ६ शनिवासरे रंग विजय खरतर गच्छीय जं॰ यु॰ प्र॰ भि॰ श्रीजिन कल्याण सूरि चरण पादुका कारापितं। इंद्रप्रस्थ नगर वास्तव्य समस्त श्री संघेन प्रतिष्ठितं जं यु॰ प्र॰ वृ॰ भ॰ रंग विजय खरतर गच्छीय श्री जिनचंद्र सूरि पदा श्रिते भ॰ श्री जिनस्त सूरिभिः पूज्याराधकानां मंगल मासा वृद्धितरां यायात् श्री संघस्य शुभं भूयात् ॥ श्री ॥

#### अजमेर।

यह भी बाचीन नगर है। मुसल्मानोंके पूर्वमें यहां श्री खरतर गच्छनायक महा प्रभाविक श्री जिनदत्त सूरि संवत् १२११ आषाड़ ११ देवलोक हुऐ।

# श्री गाडी पाइवनाथका मंदिर। पंचतीथींयों पर।

(530)

संवत् १२१२ आषाढ़ विदि—गुरौ श्री यश सूरि गच्छे श्रे॰ नागड सुत आसिग तत्पुत्र राल्हण्थिरदेव मानृ सूहपादि पुत्रैः आसग श्रेयोर्थं पार्श्वनाथ विवं कारापिता।

(531)

संवत् १४६५ वर्षे ज्येष्ठ सु० १३ उप० ज्ञातीय तातहड़ गोत्रे सा० वीकम भा० देवल दे पुत्र रेडा भा० हीमादे पुत्र सुहड़ा भा० सुहड़ादे पु० संसारचंद। सामंत सोभा स० श्री सुमतिनाथ वि० श्री उपकेश गच्छे ककुदाचार्य स० श्री सिंह सूरिभिः। (532)

सं॰ १५०७ वर्षे वैशाष विद ३ गुरौ श्री श्री माल ज्ञातीय श्रे॰ चांपा भा॰ चापलदे तया सुता श्रे॰ व्यचा वीचा विरा भार्या पीमा पूना भगिनी हरष् एतेषां मध्ये पूनाकेन स्वमातृ पितृ श्रेयसे श्री संभवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः अष्टार वास्तव्यः।

( 533 )

सं०१५१३ वै० सु०२ सोमे उसवाल ज्ञातीय छाजहड गोत्रे माघाहरू पु० रानपाल भा० कपूरी पुत्र – हारलण भा० सारतादे माता डासाडा सहितेन श्री शीतलनाथ विं० प्र० श्री पल्लि गच्छे श्री यश सृरि।

(534)

सं० १५१५ वर्षे फागुन सु० ६ रवी ऊ० आईचणा गोत्रे सा० समदा भा० सवाही पुत्र दसूरकेन आत्मक्षेयसे सितलनाथ वि० का०—प्रति० श्री कक्क सूरिभिः॥

( 535 )

सं० १५२१ वर्षे ज्वे॰ शु॰ ४ प्राग्वाट सा॰ जयपाल भा॰ वासू पुत्रया सा॰ हीरा भा॰ हीरादे पुत्र सा॰ माउण भार्या रंगू नामा श्रेयसे श्री सुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ तपापक्षे श्री रत्न शेषर पहे श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(536)

सं० १५२१ वर्षे ज्येष्ठ सु० १३ गुरौ श्री राजपुर वास्तव्य श्री श्री मालज्ञातीय श्रे० सारंग भार्या मवकू सुत लाईयाकेन भा० ही रू सुन गाईया गुदा प्रमुख कुटुम्बयुतेन भार्या श्रीयसे श्री संभवनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं वृहसपा श्री उदय बल्लभ सूरिभिः॥ (537)

संवत १५२५ वष चैत्र विद ६ शनौ प्राग्वाट ज्ञातीय श्र'० सोमा भा० सृहूला सुत सिवा भार्या सोभागिणि सुत् पद्मा भार्या पहती श्री सुविधिनाथ विवं का० सद्गुरूष देशेन विधिना प्र० विवं ----छ॥

(538)

सं० १५२७ वर्षे पोष वदि १ श्री० प्राग्वाट ज्ञा० म० हेमादे सु० वर्डजा स्वसाकला नाम्न्या श्री नेमिनाथ विंवं कारितं प्र० वृद्ध तपापक्षे अ० श्री जिन रत सूरिभिः।

(539)

सं० १५२८ माह व० ५ वुधे श्री ओस वंशे धनेरीया गोत्रे साह भाहड़ पुत्र वीका भार्या वील्हणदे पुत्रैं: साह कोहा केल्हा मोकलाक्यैः स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ विवं का० श्री पल्लिवाल गच्छे श्री नवा सूरिभिः प्र०।

(540)

सं० १५७० वर्षे माघ विद १३ वुधे श्री पत्तन वास्तव्य मोढ़ ज्ञातीय ठ० भोजा भार्या वाली सुत ० ठ० रताकेन भार्या रूपाई सुत ठ० जसायुतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं स्व श्रेयोर्थं श्रीवृद्धतपा पक्षे श्री रत सूरि संताने श्री उदय सूरिः ॥ श्रोलक्ष्मी सागर सूरीणा पहें प्रतिष्ठितं श्री धन रत सूरिभिः श्री रस्तु ।

(541)

सं० १६०३ वष आषाड वदि १ गुरौ भिन्नमाल बास्तव्य म० देवसी भा० दाडिमदे पुत्र मानसिंच भा० षेतसी युतेन स्वश्न यसे श्री वासुपूज्य विं० का० प्र० तपगच्छे भ०० श्री ५ श्री विजयदेव सृरिभिः। (542)

सं० १६८३ वर्षे आषाड़ विद १ गु० उसवाल ज्ञातीय वेद महता गोत्रे म० अयरव भा० अरमादे पुत्र मे० सुरताणाख्येन श्री सुविधिनाथ विव का० प्र० तपा गच्छे भ० श्री विजयदेव सूरिभिः॥

(543)

संवत १६८७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ गुरौ मेडता नागर वास्तव्य उसभ गोत्र को॰ जयता भार्या जसदे पुत्र की॰ दीपा धनाकेन श्रीपार्श्व वि॰ का॰ प्र॰ तपा गच्छे भ॰ श्री विजय देव सूरिभिः स्वपद स्थापित श्री विजयधर्म – सू – – ।

#### श्री संभवनाथजी का मन्दिर।

(544)

सं० १२६० माह सुदि १० श्रे॰ धन्नल सुत जैमल श्रेपोर्थं -- कारितः॥

(545)

सं॰ १३७६ वर्षे वै॰ वदि ५ गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय महं कंघा भार्या --- पुत्र माल्ह श्री शांतिनाथ वि॰ का॰ प्र॰ श्री महेंद्र सूर्शिभः।

(546)

ं सं॰ ११८६ माघ गु॰ १० प्राग्वाट --- स्व श्रेयसे पद्मप्रभ विवं का॰ श्री सोम संदर सूरिभिः। ( 358)

(547)

सं॰ १४६१ वर्षे वैशाष सु॰ ३ रवी रहूराछी (?) गोत्रे सा॰ वीजल भार्या विजय श्री पु॰ रावा---श्रेयोर्थं श्री अजितनाथ वि॰ प्र॰ श्री धम---श्रीपग्न शेषर सूरिभिः।

(548)

सं० १८८५ वर्षे माच सुदि १८ वुधे लिगा गोत्रे सा० माला सागू युतेन सा० जील्हा केन निज पिन्नोः श्रेयोधं श्री सुमितनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे श्री हेम हंस सूरिभिः।

( g49 )

॥३०। सं० १८८६ वर्षे माच सु० ११ शनौ श्री षंडेरकीय गच्छे उपकेश ज्ञा० गूगलीया गोत्रे सा० स्टूण पु० षोना पु० नेमा पु० नूनाकेन भा० लषी पु० करमा नाल्हा सहितेन स्वश्रेयसे श्रीमुनि सुब्रत विंवं का० प्रतिष्ठितं श्री शांति सृरिभिः शुभं भूयात् ॥श्री॥

(550)

सं० १४८८ वर्षे पोष सु० ३ शनी उकेश ज्ञाती तीवट गोत्रे वेसटान्वये सा॰ दादू भा॰ अणुषदे पु॰ सचवीर भा॰ सेत पु॰ देवा श्री वंताम्यां पित्रो श्रेयसे श्री विमलनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य संताने श्री सिटु सूरिभिः।

(551)

सं० ११९० वै० सु० शनी श्री मूलसंचे नंदिसंचे वलात्कार गणे सरस्वती गरेछे श्री कुंद कुंदाबार्यान्वये भहारक श्री पद्मनंदि देवाः तत्पहे श्री सकल कीर्त्ति देवाः। उत्तंरे श्रह्योभि (?) हं॰ ज्ञातीय व॰ आसपाल भा॰ जाणी सु॰ आजाकेन भा॰ मघूसुत विरुआ भानृ वीजा भा॰ वान् सुत समधरादि कृदुंव युतेन श्रीपद्म प्रभ चतुर्विशति पहः कारितः तंच सदा प्रणमति सुकुटुंवः।

( 552 )

सं० १४ ८२ वर्षे मार्गशिर वदी ४ गुरुवारे श्री उपकेश वंशे टूसड गोत्रे सा० देव राज भार्या हेमश्रिया पुत्र सा० वाहडेन आत्मा कुटुंव श्रेयोर्थं श्रो विमलनाथ विवं कारापिटं प्रक्षिष्ठितं श्रीधम्मं घोष गच्छे भ० श्रीपद्मशेखर सूरिभिः।

( 553 )

सं० ११९९ माघ सु० ५ प्राग्वाट व्य० धीरा धीरलदे पुत्र्या व्य० भीमा भावल दे सुतव्य० वेला पत्रया वीरणि नाम्न्या श्रीसंभव विवं का॰ प्र० तपा श्री सीम सुंदर सूरिभिः ॥श्री॥

( 554 )

सं० १५१६ वर्षे वैशाष वदि १२ शुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञातीय पितृ सं० रामा मातृ शाणी श्रेयोथें सुत सागाकेन श्रोश्री अभिनंदन नाथ विवं कारितं श्री पूर्णिया पक्षे श्री साधुरत सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना श्री संग्रेन गोरईया वास्तव्य ॥

(555)

ं ॥ १५/६ आपाड़ सु॰ ५ ओष्ठे गोत्रे तीवा भार्या रूपा पु॰ तोल्हा तेजा -----पद्माविस प्रणमांत । (556)

सं० १५९७ वर्षे फागुन सुदि २ उकेश वंशे बुहरा गोत्रे सा० सोटा भा० शाणी पु॰ नगाकेन भा० नायक दे पुत्र नापा गोपा प्र॰ परिवार सहितेन स्विपतृ सा० सोटा पुण्यार्थं श्री श्रेयांस विवं का० श्री खरतर गस्छे श्री जिन भद्र सूरि पहे श्री जिनसंद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

( 557 )

सं० १५१७ वर्षे माघ सु० ५ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० डउढा भा० हरपू सु० श्रे॰ नागा भा० आजी सुत श्रे॰ जिनदासेन स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ विवं आगम मच्छे श्रीदेवरत सूरि गुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्टित ।

(558)

रं० १५१९ वर्षे ज्येष्ठ विद ११ शुक्रे उपकेश ज्ञातीय चोरवेडिया गोत्रे उएस गच्छे सा० सोमा भा० धनाई पु० साधू सुहागढे सुत ईसा सहितेन स्वश्रेयसे श्री सुमिति नाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकक्क सूरिभिः ॥ सीणोरा वास्तव्यः ॥

\* ( 559 )

सं १५२० वर्षे वै॰ गुदि ५ भीमे श्री ज्ञातीय श्री पल्हयउ गोत्री खा॰ श्रीषात्मज खा॰ चेल्हा तत्पुत्र सा॰ सांगा --- प्रभृतिभिः स्विपतृ पुण्यार्थं श्री आदिनाथ विवं कारितं। वहद्गच्छे श्रीरत्मभ सूरि पहे प्रतिष्ठितं श्री महेंद्र सूरिभिः। ( 560 )

सं॰ १५२४ आषाड़ गु॰ १० गुक्रे उकेश वंशे - - भा॰ सपूरा पु॰ जेसाकेन भा॰ धर्मि-णि पु॰ माईआ पौत्र इसा बीसालादि कुटुंव युतेन पु॰ माइया क्षेयसे श्री निम विंव का॰ प्र॰ तपा श्रीसोमसुंदर सूरि संतान श्रीलक्ष्मी सागर सूरिभिः।

(561)

सं० १५३२ वर्षे चैत्र विद २ गुरौ श्रो श्रोमाल ज्ञा० सं० जोगा सा० जीवाणि स० गी-ला त्रा० कर्मी पु० नरवदेन श्रो श्रेयांसनाथ विवं कारितं श्रो पूर्णिमा पक्षीय श्री साधु सुंदर सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना वलहरा।

(562)

स॰ १५३५ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्रो उक्नेशवंश भ॰ गोत्रे सा॰ नीवा भार्या पूजी सा॰ पूना श्रावकेण भातृ सजेहण मा॰ अंवा परिवार युतेन श्रो संभवनाथ विंवं कार्रितं प्रांतिष्ठित श्रो खरतर गच्छे श्रीजिन भद्र सूरि पहे श्री जिनचंद्र सूरिभिः॥

(563).

संवत १५१९ वर्षे मा॰ विद ८ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय व्य॰ रूपा आ॰ देपू पुः मेरा ज्ञा॰ हीं के श्रेयोथँ श्रो वासुपूज्य विवं प्रतिष्ठितं श्री सूरिजिः।

(564)

॥ संवत १५५० वर्षे वैशाप सुदि ३ दिने मंगलवासरे उ० ज्ञातीय वेछाच गोत्र मा॰ षीमा पु॰ जालू नारिगदे अगस---श्रेयोधें श्रीशांतिनाथ विवं का॰ प्र॰ श्रीसंडेरग गर्छे श्रोशांति सूरिभिः तत्प-श्रीर-सूरिभिः।

(565)

सं० १५५६ (?) वर्षे आषाड सु० १० सूराणा गोत्रे स० शिवराज ना० सोतादे पुत्र स० हेमराज भार्या हेमसिरी पु० प्जा काजा नरदेव श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं प्र० श्रीधर्मं घोष गच्छे भ० श्रीपद्मानंद सूरि पहे नंदिबर्द्धन सूरिभिः।

(566)

सं० १५५६ वर्षे आपाढ सुदि १० आईचणाग गोत्रे तेजाणी शाषायां सा० सुरजन मा० सूहवदे पु॰ सहस मल्लेन भा॰ शीतादे पु॰ पाडा ठाकुर भा॰ द्रोपदी पौ॰ कसा पीघा श्रोवंत युतेनात्मपुण्यार्थं श्रीसुमितनाथ विवं कारितं प्र॰ श्रीउपकेशगच्छे भ॰ श्रोदेव॰ गुप्त सूरिभिः ॥ श्रीः ॥

(567)

सं० १५६७ वर्षे श्री माह सुदि ५ वुधे गोठि गोत्रे सा० -- - तत्पु॰ पहराज तत्पुत्र राठा--- त्यादि परिवार युतेन सुविधि नाथ विवं का॰ प्र॰ खरतरगच्छे श्रीाजन॰ चन्द्र सूरिभिः। (568)

संवत १५९६ वर्षे आषाढ़ सुदि १३ दिने र्राववारे श्री फसला गोत्रे मं॰ सधारण पुत्र रतन मं॰ माणिक भार्या माणिकदे पुत्र मूलाकेन पुत्रपीत्रादि परिवृतेन श्री पार्श्वनाय विवं कारितं प्र॰ श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहंस सूरिभिः श्रीपत्तन महानगरे।

(569)

सं० १९०४ वर्षे पौप मासे शुक्क पक्षे पूर्णिमायां तिथौ श्रीअजमेर पूर्या श्री चतुर्विशति जिनमातृका पह लुनिया गोत्रेन सा० एथिराजेन का० प्र० श्रीवृहत् खरतरगच्छाघीरवर जंगमयुगप्रधान भ० श्रीजिन सौभाग्य सूरिभिः विजयराज्ये।

# श्रीदादाजीके छतरिके पास मन्दिरमें।

(570)

सं० १५३५ वर्षे आषाढ़ सुदि ६ शुक्रे बड़नगर वास्तव्य उक्रेशज्ञातीय सा० सांजण आर्या तारू पुत्र सा० लषाकेन भार्या लीलादे प्रमुख कुटुम्बयुतेन स्वस्रेयसे श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तपागच्छनायक श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः॥ पं० पुण्यनन्दन गणीनामुपदेशेन।

# जयपूर।

# यति इयामलालजी के पासकी मूत्तियों पर

(571)

सं०१३ - - वर्षे माघ सुदि १३ सोमे श्रीकाष्टासंघ श्रीलाड वागड (२) गण श्रीमन् - -मुहूपदेसेन हुंवउ ज्ञातीय व्य० वाहड भार्या लाछि सुत पीमा भार्या राजलदेखि श्रीयोधे सुत दिवा भार्या संभव देवि नित्यं प्रणमति।

(572)

सं॰ १४३९ वर्षे पौष र खोमे श्रीव्रह्माणगच्छे श्रीश्रीमा॰ - - - माथलदे पु॰ सामलेन श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवुद्धिसागर सूरिभिः ॥ श्री ॥

(573)

सं० १५१५ वर्षे फागुण शुदि १ शुक्रवारे। ओसवाल ज्ञातीय बच्छस गोत्रे सा॰ धीना भार्या फाई पु॰ देवा पद्मा मना वाला हरपाल धर्मसी आत्मपुण्यार्थं श्रीधर्मनाथ विवं कारितं श्रीम॰ तपागच्छे - - - - ।

( 574 )

सं० १५२१ वर्षें ज्येष्ट सुदि १३ गुरौ रणसण वासि श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ धर्मा भा॰ धर्मादे सुत भोजाकेन भा॰ भली प्रमुख कुटुम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथ चतुर्विंशति पहः कारितः प्रतिष्ठितः श्री सुविहत सूरिभिः॥ श्रीरस्तु॥

# याति किसनचन्दजी के पासकी मूर्तियों पर।

( 575 )

सं॰ १३१८ फागुन--- गेहलडा गोत्रे वटदेव पुत्र विसल पुत्र लपमणेन मातृ वीरी श्री योधें श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्र॰ श्री भावदेव सूरिभिः।

( 576 )

सं० १५०५ वर्षे माह विद ६ शनी ब्रो --- गच्छे --- जलहर गोत्रे सा० लुणा भा० लुणा है पुत्र पविन पाल्हा सानाभि पितृमातृ श्रे योथं श्री संभवनाथ विवं कारि० प्र० ---।

( 577 )

सं॰ १५०८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० श्रीमाल ज्ञाती भांडावत गोत्रे सा॰ भोजा भार्या सासु पुत्र नेना भार्या फुला श्री धर्मनाथ विवं कारितं श्री पल्लि गच्छे ----।

(578)

संवत १५०९ वर्षे अएस वंसे सा० हऊदा भार्या आल्णादे पुत्र केन्हाकेन श्री अंचल गच्छेश श्री जय केशरि सूरिणां उपदेशेन पितृ श्रे योथें श्री आदिनाथ विवं कारितं।

(579)

सं० १५३२ वर्षे ज्ये॰ व॰ ३ रवी वणागीआ गीत्रे सा॰ वादी स॰ पीमाइ सु॰ तिउण ओ योधं सा॰ सावउन श्रोवंत साजण प्र॰ कुटुंब युतेन श्री पद्मप्रस विंवं कारितं रोद्रपल्छिय गच्छे श्रीदेव सुंदर सूरि पहे प्रतिष्ठितं श्री गुण सुंदर सूरिभिः। (580)

संवत १५५९ वर्षे माघ सुदि १५ गुरौ खोसवाल ज्ञातीय सा० हासा प्रन्न हरिचंदेन भा० हीरादे पुत्र पुना धूनादि कुटुंव युतेन गहिलडा गोत्रे श्री सुविधिनाथ विवं का० प्र० तपागच्छे श्री हेम विमल सूरिभिः नागपुरे।

( 581 )

संवत १६७४ वर्षे माघ विद २ दिने गुरु पुष्ययोगे ओसवाल ज्ञातीय चोरिडया गोत्रे स॰ सिघा भार्या नवलादे तत्पुत्र स॰ भैरवदास मार्या भर्मादे नाम्न्या श्री निमनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे भट्टास्क श्री विजयदेव सूरिभिः।

( 582 )

सं० १६८८ व॰ माघ व॰ १ गुरी ---हस गोत्रिय सा॰ वंजाकेन --- सुविधिनाथ विं॰ गृहीत घ॰ ट॰ श्रीतपा गच्छे श्री विजयदेव आचार्य श्री विजयसिंह सूरि प्रति॰।

# जोधपुर।

यह मारवाङ्की राजधानी एक प्रसिद्ध स्थान है।

श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर ( जुनी मंडि )

धातुओं के मूर्त्ति पर।

(583)

सं० १४५६ वर्षे माह सुदि १९ स० हाप-सीह पुत्री सबदे-केन पुत्र पूजा काजा युतेन पितृ श्रे योधं श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिनराज सूरिमिः।

(584)

सं• १४८० वर्षे वैशाप सु• ३ घांघगोत्रे सा॰ मोल्हा पुत्रेण सा॰ सांचडेन स्वपुत्रेण भार्या सिरियादे श्रेयसे श्री आदिनाथ विवं कारितं प्र• श्रो विद्यासागर सूरिभिः॥ श्री॥

(585)

सं॰ १५०१ प्रा॰ ज्ञा॰ डीडा भा॰ राणी सुत सुपाकेन भा॰ सरसू पुत्र साजणादि युतेन श्रो अजितनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो सूरिभिः।

(586)

सं० १५०३ आषा० सु० ६ शु० राउ खाबरही गोत्रे सा० महिराज भा० सीता पु० पीद भा० लोली पु० कीडा देताभ्यां युतेन श्री धर्मनाथ वित्रं कारापितं श्री - - वि गच्छे श्री जयसिंह सूरि पहे श्रीजय शेषर सूरिभिः तपा पक्ष ।

( 587 )

रं० १५०३ वर्षें मार्ग विद २ खुचंती अंडारी गोत्रे सा० सोमाभा० सोम श्रीपुत्र हीरा केन आत्म० श्री श्रेयांस विवं का० प्र० श्री धर्म घोष गच्छे श्री पद्म शेषर सूरि पहें श्री विजय नरेन्द्र सूरिभिः॥

( .588 ) .

सं० १५१७ वर्षे चैत्र सु० १३ गुरी उप० ज्ञा० म० नूणा भा० माणिक्रदे पु० सांडा भा० वाल्हण्डे पुत्र षेतिस् वास० प्रा० मा० ४० श्री सुमितिनाथ विवं का० प्र० ब्रह्माणीया ग० श्री उदय प्रभ सूरिभिः। ( 589; )

सं॰ १५२२ वर्षे वैशाष सु॰ ३ नना ज्ञा०श्ले॰ जहता भा॰ परि पुत्र गेला भा॰ वाली नाम्न्या पुत्र अमरसी भा॰ तिलू सजन कवेला मातृदूसी ज्येष्टमाला प्रमुख कुटुंव युतया सब श्लेयोर्थं श्ली विमलनाथ विवं का॰ प्र॰ तपा श्ली लक्ष्मीसागर सूरिभिः॥ श्ली ॥

( 590 )

सं॰ १५२४ वै॰ गु॰ ३ श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्य म॰ पद्मनंदि सत्प॰ भ॰ श्रीसकल कीर्त्ति तत्प॰ भ॰ श्री विमल कीर्त्या श्री शांतिनाथ विंवं प्रतिष्ठितं । श्री जे संग भा॰ मरगादे सु॰ तेजा टमकू सु॰ सिवदाय।

(591)

सं १५२७ वर्षे माह सु॰ ९ वुधे श्री - - - गोत्रे सा॰ भादा भा॰ सावलदे पु॰ मेलाकेन भा॰ मालूणदे पुत्र बींका कान्हा रूपादि युतेन स्व श्रीयसे श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं जिनदेव सूरि पहे श्रीमत् श्री भावदेव सूरिः।

(592)

सं० १५३२ वर्षे वैशाष विद ५ रवी उप॰ ज्ञा॰ गो॰ उरजण भा॰ राउं सु॰ भीदा भा॰ भावखदे सु॰ गारगा वरजा युतेन आत्म॰ श्री सुमितनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री जीरापलीय गच्छे श्री उदयचन्द्र सूरि पट्टे श्रीसागर नांद सूरिभिः शुभं भवतु

( 593 )

सं० १५३५ श्री मूलसंचे भ० श्री भुवन कीर्ति स्व० भ० श्री ज्ञान भूषण गुरूपदेशे -

( 359)

(594)

सं० १५५८ वर्षे फागुण मासे शुक्क पक्षे ३ वृध वासरे साइ चांपा भार्या मेथू डुंगर भार्या चांदू पु॰ डाहा भा॰ मालू श्री निमनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं पूर्णिमा पक्षिक छोछी वाल गच्छे भट्टारिक श्री विजय राज सूरिभिः ॥ श्री ॥

(595)

सं० १५६३ वर्षे माह सुदि १५ गुरौ प्रग्वाट ज्ञा० सा० कला भा० भमणादे पु॰ सदो
--- पु॰ धना --- सहितेन आत्म पुण्यार्थे श्रीसुमित विवं का० प्र॰ पूणिमाक गच्छे
---सागर सूरि---।

(596)

सं० १५६५ वर्षे चैत्र सु० १५ गुरी उप० मंडारी गोत्रे सा० नरा भा० नारिंगदे पु० सोली भा० लाछलदे पु० चिजा रूपा कूणा विजा भा० वीक्तलदे पु० नाम्ना डामर द्वि० भा० वालादे पु० खेतसी जीवा स्वकुदुंवेन पितृ निमित्तं श्री सुमितनाय विवं कारितं प्र० श्री संडेर गच्छे भ० श्री शांति सूरिभिः।

(597)

सं॰ १५६५ वर्षे माह सुदि ८ रबी श्री उपकेश वंशे वि॰ सांहा भार्या धम्माई स्त वीसा सूरा भार्या छाछी दि॰ भार्या अरधाई धम्में श्री यहे श्री शीतलनाय विवं प्रति॰ सिद्धांती गच्छे श्रीदेव सु'दर सूरिभि: प्र॰।

(598)

॥ अं संवत १५६५ वर्षे वैशाष वदि १३ रवौ हेहीया ग्रामे श्री उएसवंशे सं धीदा भार्या घरणू पुत्र सं तोला सुश्रावकेण भा० नीनू पुत्र सा० राणा सा० लघमण भात

सा॰ आसा प्रमुख कुटुंब बहितेन स्वश्रेयोधं श्री अंचल गच्छेश श्री भावसागर सूरीणा मुपदेशेन श्री अजितनाथ मूलनायके चतुर्विंशति जिन पह कारितः प्रतिष्टितः श्रीसंघेन।

(569)

सं०१५७० वर्षे आ० सु० ३ सोमे ओसवाल ज्ञातीय चंडलिआ गोत्रे सा० सारिगं पुत्र कालू भा० हामी पु० हासा देवा गणाया भार्या दमाई पु० साह विमलदास सा० हरवलदास सा० विमलदास भा० सोनाई पु० सुन्दर वच्छ रिषभदास भार्या अमरादे सुत अमरदत्त पूर्वत भु० श्री सुविधिनाथ विवं कारितं प्र० श्रीमलधार गच्छे भ० श्री गुण सागर सूरिपहे श्री लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्ठितः॥

(600)

सं० १८२१ मि० वै० सुदी ३ श्री पार्श्वाजन-भ० श्री जिन लाभ सू० यति हीरानंद

# देविजीके मूर्तिपर।

( ४ भूजा+सर्प छत्र )

(601)

सं॰ १४७२ वर्षे ज्येष्ठ विद १२ सोमे वीजापूर वास्तव्य नागर ज्ञातीय ठा॰ अवासुत धरणाकेन कुटुंव सम - - श्रे योर्थ देवो बेइरुठा॰ रूपं प्रतिष्ठापितं।

(602)

सं० १५५४ माह सुदि ५ दिने उ० ज्ञातीय मंडोवरा गोत्रे सा० पासवीर पु॰ सा० भाग भाग सूहवदे पु॰ सा० श्रीकरण सा० शिवकरण सा० विज्ञपाल श्रा० सूहवदे आत्मपुण्यार्थं श्री शांतिनाथ विवं का० प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे भ० श्रोपुण्यवर्द्धन सूरिभिः।

( 603 )

संवत १५७६ वर्ष वैशाख सुदि ७ वुधे उशवाल ज्ञातीय चृहुशाषीय पोसालेवा गोत्रे सा॰ पीमा भा॰ अधी-पु॰ सा॰ श्रीवंत भा॰ सोनाई पु॰ सकल युतेन स्वश्रेयसे श्रीपा-ध्वनाथ विवं का॰ श्री कीरंट गच्छे श्री कक्क सूरिभिः॥ श्री॥

( 604 )

स्वस्ति श्रीः ।। सं० १५९८ वर्षात्पीय विद ११ सोमे उकेश वंशे व्य० परवत मा० फदकु तत्पुत्र व्य० जयता भा० अहिबदे पु० व्य० श्री ५ सपरिवारेण सोक्तं विहान कर्मा निज --- परिवार श्रीयोधं आदिनाथ विवं कारितं प्र० श्री पूर्णिमा पक्षे भीमपल्लीय भ० श्री मुनिचन्द्र सूरिपट्टे श्री विनयचंद्र सूरिणामुपदेशेनेति भद्रं।

(605)

अं संवत १६३८ वर्षे माघ सुदि १३ सोमे श्री स्तंभ तीर्थ वास्तव्य सोनो मनजी भार्या मोहणदे सुत सोनी मंगलदास नाम्ना श्रीश्री माल ज्ञातीय श्रो अजितनाथ विवं कारा-पितं तपागच्छे श्री हीर विजय सूरीश्वरै प्रतिष्ठितं।

## श्री केसरियानाथजी का मांदिर-मोती चौक।

( 606 )

अं अ संवत १२३६ द्विः वैशाख सुदि ६ शुक्रे पल्यपद्र वास्तव्य श्री ति-नि गच्छे भ० श्री देवाचार्य सत्क श्री नवत्सार सुत-प्रे-गुण स्वपत्नी सलखणायाः श्रे योधं श्री पाश्वनाय प्रतिमा कारिता प्रतिष्टिता श्री बुद्धि सागराचार्य्यः ॥ ( 885 )

(607)

सं० १४५८ वर्षे माह सुदि ५ लोढा गोत्रे सा० देवसींह भार्या देलूणदे पुत्र रेडा मार्या हपादे पुत्र सा० सालू सायराभ्यां पितृ मातृ पुण्यार्थं श्री आदिनाथ विवं का० प्रति० श्री धर्मघोष गच्छे श्री मलयचन्द्र सूरिभिः।

(608)

सं० १५१३ वर्षे पोष विदि १ शुक्ते श्रीमाल ज्ञा० श्रे० संग प्रा० श्रेयादे सु० महिराजेन पितृ मातृ स्नातृ समधर सारंगा भी मान मित्रं स्वात्म श्रेयसे श्रीश्री सुमतिनाथ विवं पंचतीर्थी कारापिता प्रतिष्ठितं पिष्पल गच्छे भ० श्री गुण रत सूरिभिः गंधारवास्तव्य ॥

(609)

सं० १५२४ चेत्रविद ५ -- ड माणिक भा॰ वारूदे-श्री विमलकीर्त्त — धर्मनाथ विव प्र॰ वाई तपदे जा॰ काल्हा --।

(610)

सं० १४२८ वर्षे वैशाख विद ६ दिने सोमे उकेश वंश कुर्कट शाखायां व्यै० तोला भा० केतलदे पुत्र सदस मल्लेन तील्हादि पुत्र पौत्रादि युतेन स्व श्रीयोर्थ श्री सुमतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनचंद्र सूरिभिः।

(611)

सं० १५७२ वर्षे फागुण सु० ६ मं० भंडारी गोत्रे सा० तीला भा० पलाछदे पुत्र सा० विद्रा सा० परूपा सा० कूपा भा० करमादे पु० माता - पुण्यार्थं श्री सुमतिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री संडेर गच्छे भ० श्री शांति सूरिभिः। ( \$8\$ )

(612)

सं० १८६३ ना मा। सु० १० वु०। श्री जोधपूर बास्तव्य श्रीओसवाल ज्ञातीय यह शाखायां संघ माणक चंद तेउ स्वश्रेयाधं श्री चतुर्विंशति जिन विवस्य भरापीतं।

(613)

## सिद्ध चक्रके पट्ट पर।

श्री सिद्धचक्रो लिखती मया वै। अहारकीयेन सुयंत्रराजः॥ श्री सुंन्दराणां किल शिष्यकेन। स्वरूपचंद्रेण सद्दर्भ सिद्धैयः॥ १॥ श्री मन्नागपुरे रम्ये चंद्रवेदाद्रष्ट भूमिते। अन्दे वैशाखमासस्य तृतियायां सिते दले॥ २॥

## श्री मुनिसुत्रतस्वामीजी का मन्दिर।

(614)

सं० १८२३ वर्षे फागुन शु० १ श्री श्री० ज्ञा० व्य० काला आ। काल्हणदे सु० - - पद्म प्रभु वि० श्री पू० श्री उदयाणंद सू० प्र०।

(615)

सं० १,४४१ वर्षे वैशास्त विद १२ दिने नाहर वंशालकारेण सा० घड़सिंह पुत्रेण भानृ सा० सलकेन सरवणादि युतेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिनराज सूरिभिः श्री खरतर गच्छेशः॥ ( 388 )

(616)

सं॰ १४९६ वर्षे फागुण विद २ गुरौ श्री तावडार गच्छे पांढरा गोन्ने जेसा भा॰ जस-मादे पु॰ तोजा भा॰ वापू पुठीयलमेदा सह॰ श्री शांतिनाथ वि॰ प्र॰ का॰ श्री कीर्त्तिका चार्य स॰ श्री वीर सूरिभिः।

(617)

सं० १५३६ वर्षे फा॰ सुदि ३ रबी उके॰ पदे दोसी गोत्रे॰ सा॰ सीरंग -- पुत्र सा॰ बूडकेन भा॰ दाडिमदे पुत्र कीता तेजादि परिवारयुत श्री धर्मनाथ वित्रं कारितं श्रेयसे प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्रो जिनभद्र सूरि पट्टे श्री जिनचंन्द्र सूरि श्री जिन समुद्र सूरिभिः श्री पद्म प्रभ विंवं।

(618)

सं० १५८२ वर्षे जे० सुदि १० शुक्रे वहतप श्री वन रतन सूरि - - - ।

### श्री धर्मनाथजी का मान्दिर।

(619)

सं० १४६३ जेठ विद ३ मंगले उप॰ ज्ञा॰ पावेचा गोत्रे सा॰ वीरा भा॰ वील्हणदे पुत्र कुंभाकेन भा॰ कामलदे युतेन स्वश्रे॰ विमल विवं का॰ प्र॰ वृहत गच्छे देवाचार्यान्वये श्री हेमचन्द्र सूरिभिः॥ छ॥

(620)

सं० १५०३ वर्षे डोसो-धर्माकस्य पुण्यार्थं दो० वूछा पुत्र संग्राम श्रावकेण कारितः श्री श्रेयांस विवं प्रतिष्टितं श्री जिनभद्र सूरिभिः श्री खरतर गच्छे। ( 484 )

(621)

सं०१५०४ वर्षे वै० शु० ३ प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० भंडारी शाणी सुत श्रे० पीमसी सा-पाभ्यां भा० मदीखतजता मालादि कुटुंवयुताभ्यां स्वश्रेयसे श्री मुनि सुत्रत स्वामि विवं का० प्र० तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री जयचंद्र सूरिभिः धार वास्तव्यः शुभं भवतु ॥

(622)

सं॰ १५०७ वर्षे मार्गसिर विद २ गुरी उपकेश वंशे जारंउडा गोत्रे सा॰ षिमपालात्मज सा॰ गिरराज पुत्र सहदेवो म॰ लोला समदा सहितेन मातृ गवरदे पूजार्थं श्री निम वि॰ का॰ प्र॰ तपा भट्टारक श्री हेमहंस सूरिभिः॥

(623)

सं० १५१२ वर्षे फागुन सु० १२ आहतणा (आईचणा ?) गोत्रे सा० धना आ० रूपी पु० मोकल भा० माहणदे पु० हासादि युतेन स्वमाकल श्रोयसे श्री संभवनाथ विवं का० उकेश गच्छे श्री सिद्धाचार्य संताने प्र० भ० श्री कक्क सूरिभिः।

(624)

सं॰ १५२५ वर्षे दिवसा वासे श्रोमाल ज्ञातीय सा॰ दशरथ मा॰ सामिनी सुत माना केन भा॰ राना भातृसालू भा॰ सोढी कुटुंवयुतेन स्वश्रीयोधें श्री शांतिनाथ विवं का॰ प्रतिष्ठितं तपा गच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः नलुरीया गोत्रः॥

(625)

पुं राधी-भाः जयसिरि पुं सायर भाः मेहिणि नाम्न्या पुः गुणा पूता, सहज सहितया

स्वपुण्यार्थं श्री संभवनाथ विवं का॰ प्र॰ उपकेश ग॰ कुक्कदाषार्य स॰ श्री देव गुप्त सूरिभिः।

(626)

सं०१५६३ वर्षे माघ सु०१५ गुरौ उ० विदाणा गोत्रे स्वा० रतना भा० रतनादे पु॰ रामा० रूपा स० पि० श्री कुंथनाथ विवं का० प्र० श्री संडेर गच्छे श्रीशांति सूरिभिः श्रीयात्॥

# दिनाजपूर।

श्री मूलनायकजीके विंवं पर।

(627)

--- सु॰ १ श्री चन्द्र प्रभ जिन विवं संघेन कारितं प्रतिष्ठितं च॥ श्रीजिनचन्द्र सूरिभिः॥ श्री विक्रमपूरे।

# घातुके मूर्त्तियों पर।

(628)

संवत १४४७ वर्षे फागुण सुदि र सोमे श्री अंचल गच्छे श्री मेरतुंग सूरीणामुपदेशेन शानापति ज्ञातीय मारू ठ० हरिपाल पति सूहव सुत मा० देपालेन श्री महावीर विंवं कारितं। प्रतिष्ठितंच श्री सृरिभिः॥

(629)

सं॰ १५१५ वर्षे फागुण विद ५ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय लघुशाखायां श्रे॰ अर्जन मा॰ मंदोअरि पितृ मातृ श्रेयसे सुत गोईदेन मा॰ माकू पुत्र मेहाजल सहितेन श्री कुं थनाथ विवं कारितं पूर्णिमा पक्षे भीमपल्लीय महारक श्री जयचंद्र सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥ श्री: ॥ छ ॥

(630)

सं॰ १५३१ वर्षे माघ विद ८ सोमे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे॰ प्ररमा भार्या प्रसादे पुत्र आसा भार्या वर्ड्रामित नाम्न्या स्वभक्त पृण्यार्थं आत्म श्रेयोर्थं श्री जीवित स्वामि श्री सुविधिनाथ चतुर्विशति पह का॰ प्र॰ श्री धर्मसागर सूरिभिः।

(631)

सं॰ १६२७ वर्षे वैशाख विद १० श्री मूलसंघे भ० श्री सुमित कीर्ति गुरूपदेशात् का॰ जो देवसुत को॰ सिंघा सु॰ धर्मदास रुग्दिास अनंतनाथ नित्यं प्रणमित ।

(632)

सं० १८१४ रा मिती अषाढ़ सुदी १३ श्री नेमनाथजी विं०॥ छ॥

#### दादाजी के चरण पर।

(633).

सं॰ १८९८ मिति ज्येष्ठ कृष्ण ८ तिथी बुधवारे। भ। श्रीजिनचद्रं सूरिमि प्रतिष्ठितं॥ भ। श्री जिनकुशल सूरिजो पादुका॥ भ। श्री जिनदत्त सूरिजीरा पादुका।

# श्री केसरियानाथजी ( मेवाड़ )

यह स्थान जो मेवाड़की राजधानी उदयपूरसे २० कोस पर है रखनदेओ नामसे भी प्रसिद्ध है। मूलनायक श्री ऋषभदेवकी मूर्त्ति स्थामवर्ण बहुत प्राचीन और इनका अतिशय बहुत विलक्षण हैं। मन्दिरके बाहर महाराणा साहवोंके अघाट बहुतसे हैं।

#### पंचतीर्थी पर।

(635)

सं० १५१६ वर्षे माघ सु० १३ दिने उप० ज्ञा० श्रे० पोमा भा० पोमी सु० जावलकेन भा० गोलादे सु० जसा धना वना मना ठाकुर परवतादि कुटुंवयुतेन स्विपितृ श्रेयसे श्री धर्मनाथ बिंवं का० प्र० तपा गच्छे श्रो सोम सुंदर सूरि संताने श्रीलक्ष्मी सागर सूरिभिः।

#### पाषाण पर।

(636)

श्री कायासवास वासीता केवलापदांग नमो क्षमाग्रत (?) आदिनाथ प्रणमामि - -विक्रमादित्य संवत १४३१ वर्षे वैशाख सुदि अक्षय तिथी वुध दिने चादी नाधुराल---।

(637)

श्री आदिनाथ प्रणमामि नित्यं विक्रमादित्य संवत १५७२ वैशाष सुदि ५ वार सोम-बार श्री जशकराज श्रो कला भार्या सोवनवाई चोजीराज यहां घुलेवा ग्राम श्री ऋषम नाथ प्रणम्य कडीआ फीईआ भार्या भरमी तस्या पवेई सा॰ भार्या हासलदे तस्य पग-कारादेव रारगाय चात वेषीदास भार्या लास्टी चाचा भार्या लीसा सकलनाथ नरपाल श्री काष्ठा संघ ---- श्रो ऋषभनाथजी श्री नाभिराज कुष श्री तां-री कुल — -। ( 388 )

(638)

संवत १४४३ वै॰ शु॰ १५ पूर्णिमा तिथी रिववासरे वहत्खरतर गच्छै श्रीजिन निक्ति सूरि पहालंकार भहारक श्रो १०५ श्री जिनलाभ सूरिभिः । – श्री राम विजयादी प्रमुखें सहक – आदेशात् सनीपुर – श्री ऋषभदेवजी – ।

#### सरस्वतीजी महादेवजी के चरण चौकी पर।

(639)

संवत १६७६ वर्षे मा० सुद् १३ --।

## मरदेवी माताजीके हस्ति पर।

(640)

संवत १७११ वर्षे वैशाष सुदि ३ सोमे श्री मूलसंघे सरस्वति गच्छे वलातकारगणे श्री कुं --।

(641)

संवत १७३१ व॰ माघ मासे गुक्लपक्षे - तिथौ भृगुवासरे श्री म्हसंच काष्ठासंच भहा-रक श्री रामसेनीन्वये तदामनाये अ॰ श्री विश्व भूषण अ॰ यशः कीर्त्ति अ॰ श्री चिमुवन कीर्त्ति - -।

(642)

ं संवत १७१६ वर्षे फागुण सु॰ ५ सोमे श्री मूलसंघ सरस्त्रति गच्छे वलात्कार गणे श्री श्री बुंदकुदाचार्यन्वये भहारक श्री सकल कीर्ति स्तद्नत्र भहारक श्री दामकीर्त्ति - -। ( 840 )

( 643 )

संवत १७६५ वर्षे माच मासे कृष्णपक्षे पंचमी तिथी सोमवासरे महारक श्री विजय रत केरवर तपागच्छे काष्ठासंघे श्रा० पु० दे० वृ० शा० मुहता गोत्रे मुहताजी श्रीरामचंद्र जी तस्यमार्या वाई सूर्यदेवि तस्यात्मज मृहताजी श्री सोमाग चंद्रजी मुहताजी श्री सातु जी भाई मुहताजी श्री हरजीजी श्रीपार्श्वनाथ जिन विंवं स्थापितं।

### श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ प्रशस्ति ।

(644)

॥ अं॥ प्रणग्य परवा भक्तवा पद्मावत्याः पदाम्वृजं। प्रशस्ति लिल्ह्यते पुण्या कवि-केशर कीर्त्तिना ॥ १ ॥ श्री अश्वसेन कुल पुष्पक रथञ्च भानुः। वामांग मानस विकासन राजहंसः ॥ श्रीपर्श्वनाथ पुरुषोत्तम एष भाति। धुलेव मंडनकरा करूणा समुद्रः ॥ २ ॥ श्री मज्जगत्सिंह महीश राज्ये। प्राज्यो गुणै जात ईहालथोयं॥ आपुष्पदत्त स्थिर-ताम्पैत्। संपश्यतां सर्व सुख प्रदाता ॥ ३ ॥

दोहा। सुर मन्दिर कारक सुखद सुमितचंद महा साध:। तपे गच्छमें तप जप तणो उयत उदधी अगाधः॥ १॥ पुन्यथाने श्रीपार्श्वनो पुहवी परगट कीधः। खेमतणो मन षा तिसु लाही भवनो लीध ॥ ५॥ राजमान मुहसा रतन चातुर लषमी चंद । उच्छव किथा अति घणा आणिमन आनन्द ॥६॥ दिल सुध गोकल दासरे कीध प्रतिष्ठा पास। सारे ही प्रगटघो सही जगितमें जसवास ॥ ०॥ सकल संघ हरिषत हूओ निरमल रिवर्जन नाम राषो मुनि महंत सरस करता पुण्य सकाम ॥ ८॥

कवित्त। सांतिदास सचितसंत दावडा छषमी चंदहः। संघ मनुष्य सिरदार सहस किरण सुषके कंदहः ॥ वरूलभ दोसी वीर धीर जिन धर्म धुरंधरः। मुलचंद गुण मूलईार धोया उरगुणहरः॥ सक्छ संघ सानिधकरः सुमतिचंद महासाधः। पास सदन कियो प्रगट निश्चल रही निरवायः॥ ६॥

श्लोक ॥ तद्वारेक पूज्यकृद कृपाख्यो देवेरप्रविलग्न विचित्रः पूजावतेसमै प्रविलं ितावै संघेन सत्सीम्य गुणान्वितेन ॥ १० ॥ गजधर सकल सुज्ञान धराहरी कीधो गुणहेर । रच्योविव जिनराजको करुणा वंत कुवेरः ॥ ११ ॥ आर्या । शशीव सुख राज वर्षे । माधव मासे बलक्ष पक्षे च । पंचम्यां भृगुवारे हि कृता प्रतिष्ठा जिनेशस्य ॥ १२ ॥ महा-गिरि महा सूर्य्य शशिशेष शिवादयः । जगवल्लभ पार्श्वस्य तावितच्छतु विवकं ॥ १३ ॥

श्री संवत १८०१ शाके १६६६ प्रमिति वैशाख सुदि ॥ शुक्र वासरे श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ विवं प्रतिष्ठितं वहत्तपा गच्छीच सुमितिचन्द्रगणिना कारापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥

#### पगलीयाजी पर।

(645)

स्वस्ति श्री संवत १८७३ वर्ष शाके १७३६ वर्तमाने मासोत्तम मासे शुभकारी उधेष्ठ-मासे शुभे शुक्र पक्षे चतुर्द्शि तिथी गुरुवासरे उपकेश ज्ञातीय वृद्धिशास्त्रायां कोष्ठागार गोत्रे सुश्रावक पुण्य प्रभावक श्री देव गुरु भिक्तकारक श्री जिनाज्ञा प्रतिपालक साह श्री शंभुदास तत्पुत्र कुलोद्धारक कुल दोपक सिवलाल अंवाविदास तत्पुत्र दोल्तराम ऋपभदास श्री उदेपूर वास्तव्य श्रो तपागच्छे सकल भट्ट रक शिरोमणि भट्टारक श्री श्री विजय जिनेंद्र सूरिभिः उपदेशात् पं॰ मोहन विजयेन श्री धुलेवानगरे ॥ भंडारी दुलिचंद आगुंछइं ॥

#### दादाजी के चरण पर।

(646)

संवत १८१२ का मिति फागुन विद ७ तिथी गुरु वासरे श्री घुलेवानगरे श्री क्षेत्र की किं शास्त्रोदादाव महोपाध्याय श्री राम विजयजी गरिण शिष्य महोपाध्याय शिवचंद्र

गणि शिष्य ---चंद्र मुनिना शिष्य मोहनचन्द्र युतेन श्रो सत्गुरुचरण कमलानि कारि-तानि महोत्सवं कृत्वा प्रतिष्ठापितानि स्थापितानिच वर्त्त मान श्री वृहत्खरतर गच्छ भट्टा-रकाज्ञयाच श्रो अभयदेव सूरि जिनदत्तसूरिजिनचंद्र सूरि जिनकुशल सूरिणां चरणन्यासः।

# पालिताना ।

श्वेताम्बरियोंका विख्यात तीर्थ श्री शत्रुंजय (सिद्धाचल) पहाड़के नीचे यह काठिया-वाड़का एक प्रसिद्ध स्थान अवस्थित है।

# मोती सुखियाजीका मन्दिर।

(647)

संवत १५०३ वर्षे उपेष्ठ शु॰ १० प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे॰ आमा भा॰ सेगू सुत परवतेन भा॰ मांई कुटुंवयुतेन स्वश्ने योथें श्री श्रे यांस नाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्रो जय-चंद्र सूरिभिः ॥ गणवाडा वास्तव्यः ।

(648)

संवत १४५८ वर्षे फागुण शुदि १२ शुक्रे श्री उकेश वंशे गांची गोत्रे अंविका प्रक्त । सा॰ छाजू सुत सेंघा पुत्र सूरा भा॰ मेथाई सु॰ साऊंया भा॰ मकू नाम्न्या स्व श्रेयोर्धं श्री सुमतिनाथ विं्वं कारितं प्रतिष्टितं मलघार गच्छे श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः ।

(649)

संवत १५७१ वर्षे माघ वदि १ सोमे वीसल नगर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञतीाय व्यक् चिहता भा॰ लाली पु॰ व्य॰ नारद भार्या नारिग पु॰ जयवंतकेन भार्या हर्पमदे प्रमुख परिवार युतेन स्वश्ने योथं। श्रो निमनाथ चतुर्विंशति पहः कारितः प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री सुमितसाधु सूरि पहे परम गुरुगच्छ नायक श्री हैम विमल सूरिभिः॥ श्री॥

#### सिद्धचक पट्ट पर।

(650)

संवत १५५६ वर्षे आश्विन सुदि द वुधे श्री स्तंभ तीर्थ बास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय म॰ वछाकेन श्री सिद्ध चक्र यंत्र कारितः।

## सेठ नरसी केशवजीका मन्दिर।

(651)

संवत १६१४ वर्षे वैशाष सुदि २ वृधे प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी देवा भार्या देमित सुत दो॰ वना भार्या वनादे सु॰ दो॰ कुधजी नाम्न्या पितु श्रेयसे श्रोपाश्वनाय विवं कारा-पितं तपागच्छाधिराज भहारक श्रो विजयसेन सूरि शिष्य पं॰ धर्म विजय गणिना प्रति-छितमिदं मंगलं भूयात्॥

(652)

संवत १६२१ वर्षे शाके १७६६ प्रवर्ता माने माघ शुदि ० तिथी गुरुवासरे श्रीमदंचल गच्छे पूज भहारक श्री रतन सागर सूरिश्वराणां मुपदेशात् श्री कच्छदेसे कोठारा नगरे ओशवंशे लघुशाषायां गांधिमोती गोत्रे सा॰ नायकमणजी सा॰ नाक नणसीं तस भार्या हीरवाई तत्सुत सेठ केशवजी तस भार्या पावी वाई (तत्पुत्र नरसी भाई नाना मना) पंचतीथीं जिनविंवं भरापितं (अंजन शलाका करापितं) अठास गण।

### सेंठ नरसीनाथाका मन्दिर।

(653)

सं० १५३० वर्षे वैशाख शुदि १० सोमे श्री गंधारवास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय व्य० साहसा भा० वाल्हो ठ० सालिंग भा० आसी ठ० श्रीराज भा० हंसाई। व्य० सहिसा सुत धनद्त भा० हर्षाई पते सात्म श्रे योथं आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृहत्तपा पक्षे श्री विजयरत सूरिभिः॥ श्री॥

(654)

सं० १६२१ वर्षे माच सुदि ७ गुरौ श्रीमदंचलगच्छे पूज महारक श्री रत सागर सूरी रवराणां सदुपदेशात् श्री कच्छदेशे श्रो नलितपुर वास्तव्य । ओश वंशे लघुशाखायां नागडा गोत्रे सेठ होरजी नरसी सद्भार्या पूरवाईना पुण्यार्थे श्री पार्श्वनाथ विंवं कारितं सकल सेचेन प्रसिष्ठितं ।

(655)

सं० १९२१ वर्षेमाच सुदि ७ गुरौ श्री मदंचल गच्छे पूज भट्टारक श्री रत सागर सूरीणां सदुपदेशात् श्री कच्छदेशे श्री निलत पुर वास्तव्य । ओशवंशे लघुशाखायां नागडा गोत्रे सा० श्री राघव लपमण तद्भार्यां देमतवाई तत्पुत्र सा० अभयचंदेन पुन्याधं शांसिनाथ विवं कारितं सकल सघेन प्रतिष्ठितं ।।

# सेठ कस्तुरचन्दर्जा का मन्दिर

(656)

संवत १६९३ वर्षे वर्ड्शाष सुदि ६ गिरौ वास्तव्य श्रीपत्तन नगरे ओसवाल ज्ञातीय यह शापायां सोनी तेजपाल सुत सोनी विद्याधर सुत सोनी रामजी भार्या वाई अजाई सुत सोनी वमलदास सोनी धर्मदास सोनी रूपचन्द पुत्री वाई शीति एतेन श्री विजयनाथस्य विवं कारापितं श्री तपगच्छाचिराज श्री विजयदेव सूरि राज्ये प्रतिष्ठितं आचार्य श्री विजयसिंह सूरिभिः।

### श्री गौडी पार्क्नाथजी का मन्दिर ।

(657)

सं० १३६३ वैसाख विद ७ सोमे पिल्लवाल पदम भा० कील्हण देवि श्रेयसे सुत कीकमेन श्री महावीर विंवं कारितं प्रति०

(658)

सं॰ १४८६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ नाहर गोत्रे सं । आसो सुतेन देवाकेन स्वत्रांधव सहजा हरिचन्द पति षेता – श्रेयो निमित्तं श्रो विमलनाथ विवं कारापितं प्र॰ श्रो हेम हंस सूरिभि:।

(659)

सं० १५०५ वर्षे माच सुदि १० रवी उकेश वंशे मीठडीआ सा० साई आ भार्या सिरी-आदे पुत्र सा० भोला सा सुन्नावकेण भार्या कन्हाई लघु मातृ सा० महिराज हरराज पच राज मातृष्य सा० सिरिपति प्रमुख समस्त कुढुंव सिहतेन श्री विधिपक्ष गच्छपति श्री जयकेशर सूरिणापमुदेशेन स्व श्रेयोधं श्रो सुविधिनाथ त्रिवं प्रतिष्टितं श्री संघेन ॥ आ-चन्द्राकं विजयतां ॥

(660)

सं । १५१५ वर्षे माह शुदि ५ शनी प्राग्वाट ज्ञा॰ म॰ राउल भा॰ राउलदे द्वितीया हांसलदे सु ॰ मूलू भा॰ अरषू सु॰ भीजा हासा राजा भा॰ भकू सु॰ हीरामाणिक हरदास युतेन स्वपूर्विज पितृ श्रे योर्थं श्रीशांतिनाय विवं कारितं प्रतिष्ठितं आगमगच्छे श्री श्री पाद प्रभ सूरिभिः सहयाला वास्तव्यः ।

(661)

सं० १५१६ वर्षे ज्येष्ठ विद ६ शनौ प्रा० सा० काला भा० माल्हणदे पुत्र स० अर्जुनेन भा० देऊ म्नातृ सं० भीम भा० देमति सुति हरपाल भा० टमकू युतेन स्व श्रेयसे श्री वासु पूज्य विंवं का० प्र० श्री रत्नसिंह सूरिपहे श्री उदय वल्लभ सूरिभिः।

(662)

सवत १५२८ वर्षे वेशाष विद ११ रबी श्री उकेश वंशे सा॰ चाचा भा॰ मायरि सुत राजाकेन भार्या वरजू सहितेन श्री सुविधिनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री जिनहर्ष सूरिभिः।

(663)

सं० १५२९ वर्षे फा॰ विद ३ सोमे स॰ वाछा भा॰ राजू सु॰ महीपालेन भा॰ अहवदे पुत्र वसुपालादि युतेन भा॰ संपूरों श्रेयोथें श्री मुनि सुव्रतनाथ विवं कारितं प्र॰ तपा गच्छेश श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः॥ श्री॥

(664)

संवत १५३० वर्षे माच शुदि १३ रवी श्रीश्री बंशे श्रे॰ देवा मा॰ पाचू पु॰ श्रे॰ हापा भा॰ पुहती पु॰ श्रे॰ महिराज सुश्रावकेण भा॰ मातर सहितेन पितृ श्रेयसे श्री अंचल गच्छेश जय केसरि सूरिणामुपदेशेन श्री सुमतिनाथ विंव कारितं प्र॰ श्री संचेन। (665)

सं॰ १५३१ वर्षे माच सुदि ३ सोमे श्रो अंचल गच्छेश श्रोजय केशर सूरिणामुपदेशेन उएशवंशे स॰ जहता भार्या जहतादे पुत्र माईया सुश्रावकेण रजाई भार्या युतेन स्वश्रेय से श्रो अजितनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं सु---।

(666)

संवत १५३६ वर्षे वैशाख सुदि १० गुरौ श्रीश्री वंशे॥ श्रे॰ गुणीया भार्या तेजू पुत्र अमरा सुश्रावकेन भार्या अमरादे भातृ रता सहितेन पितुः पुण्यार्थं श्री अंचल गच्छेश श्रीजय केसरि सूरिणामुपदेशेन वासु पूज्य विंवं का॰ प्रतिष्ठितं॥ श्री॥

(667)

सं० १५६६ वर्षे माह विद ६ दिने प्राग्वाट ६ ज्ञातीय पार विलाईआ भा० हेमाई सुत देवदास भा० देवलदे सहितेन श्री चंद्रप्रभ स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं द्विवंदनीक गच्छे भ० श्री सिद्धि सूरीणां पहें श्री श्री कक्कसूरिभि: कालू – र ग्रामे ॥

(668)

सं० १५८३ वर्षे वैशाष सुदि ३ दिने उसवाछ ज्ञाति मं० वानर भा० रहो पु॰ म॰ नाकर मं॰ भाजी म॰ ना॰ भा॰ हर्षांदे पु॰ पघु वनु भोजा भार्या भवलादे एवं कृदुंव सहितै स्वश्रे योथं सुविधिनाथ विं० कारितं प्रति॰ विवदणीक ग॰ भ॰ श्रो देव गुप्त सूरिभिः। भारठा ग्रामे।

( 669 )

सं॰ १६९४ व॰ माघ सुदि ६ गुरी देवक पत्तन वास्तव्य उ॰ ज्ञा॰ वृद्ध सा॰ जसमाल सुत सा॰ राजपालेन भा॰ वाह पूराई प्रमुख कुटुंव युतेन श्री सुमतिनाथ विवं का॰ प्र॰ सप गच्छे भ॰ श्री विजयदेव सूरिभि:। (670)

सं॰ १६९४ व॰ माघ सुदि ६ गुरी देवक पत्तन वास्तव्य उकेश ज्ञातीय वृद्ध शाषायां बा॰ राजपाल तद्भार्या वा॰ पूराई सुत सा॰ वीरपाल नाम्न्या श्री संभव विवं प्र॰ तपा गच्छे श्री विजयदेव सूरिभि:।

# यति कम्मचन्द् हेमचन्द्जी का मन्दिर।

(671)

संवत १५५८ वर्षे चैत्र विद १३ सोमे उपकेश ज्ञा० वर्द्धन गोत्रे श्रे० वना भार्या वनादे सुत श्रे० जिणदास केन भार्या आलणदे पुत्र राजा सांडादि कुटुंव युतेन श्री शितलनाथ विवं का॰ प्र० पल्लीवाल गच्छे श्रीनव्य सूरिपहे श्री उजोयण सूरिभिः।

(672)

संवत १५५६ वर्षे वैशाष विद ११ शुक्रे उपकेश ज्ञाती पीहरेचा गोत्रे सा-गोवल पु॰ सा--भा॰ धारू पु॰ साह नर्वदेन भा॰ सो भादे पु॰ जावड । भा॰ चड --- पितुः श्रे॰ श्री मुनि सुब्रत वि॰ का॰ प्र॰ श्री उपकेश-श्रीकक्क सूरिभिः॥ श्री कुक्कुदाचार्य संताने॥

#### गांव मन्दिर बड़ा।

(673)

सं० १५०७ वर्षे माच सुदि १३ शुक्रे श्रीश्रीमाल वंशे व्य॰ जीदा १ पुत्र व्य॰ जेता-णंद २ पु॰ व्य॰ आसपाल ३ पु॰ व्य॰ अभयपाल १ पु॰ व्य॰ बांका ५ पु॰ व्य॰ श्री बार्डाह ६ पु॰ व्य॰ अणंत ७ पु॰ व्य॰ सरजा ८ पु॰ व्य॰ धीचा ९ पु॰ व्य॰ राजा १० पु॰ व्य॰ देपाल ११ पु॰ वसनाना १२ पु॰ व्य॰ राम १३ पुत्र व्य॰ भीना भार्या मांकू पुत्र वसाहर रयणायर सुआवकेण भा॰ गउरी पु॰ भूंभव पौत्र लाडण वरदे भातृ समधरीसायर स्नातृ व्यसगरा करणसी – सारंग वीका प्रमुख सर्व कुटुंव सिहतेन श्री अंचल गच्छे श्रो गच्छेश श्रो जय केसरि सूरिणामुपदेशात् स्व श्रो यसे श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो संघेन श्री भवंतु ॥

(674)

सं॰ १५३१ वर्षे श्री अंचल गच्छेश श्रीजय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री श्री माल ज्ञा-सीय दो॰ भोटा भा॰ रत्तु पु॰ वीरा भा॰ वानू पु॰ लपा सुश्रावकेन भगिनी चमकू सहितेन श्री शांतिनाथ विवं स्वश्रे योथं कारितं श्री सच प्रतिष्ठितं ॥

(675)

सं॰ १५४८ वर्षे कातिक सुदि ११ गुरौ श्री श्रीमाल ज्ञातीय घामी गोवल भा॰ आपू सु॰ वावा भा॰ पोमी सु॰ गणपति स्वश्नेयसे श्रीचन्द्रप्रभ स्वामि वि॰ का॰ प्र॰ चैत्रगच्छे श्री सोमदेव सूरि प्रतिष्ठितं।

(676)

सं० १५१९ वर्षे वै० सु० १० शु० श्री उ० ज्ञा० पीहरेवा गोत्र साह भावड भा० भरमादे आत्मश्रेयोधं श्री जीवित स्वामी श्री सुविधिनाध विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री उसवाछ गच्छे श्रों कक्क सूरि पहें श्री देव गुप्त सूरिभिः॥

(677)

संवत १५७२ वर्षे वैशाष सुदि १३ सोमे श्रीश्री प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी सहिजा सुत दो॰ मरणा भार्या कूर्याट सुत दोसी वहु भार्या वल्हादे तेन आत्म पितृमातृणां श्रेयसे श्री संभवनाथस्य चतुविंशति पहः कारापितः श्री नागेन्द्र गच्छे भ॰ श्रीगुणरत्न सूरि पहें आचार्य श्री गुण वर्द्धन सूरिभिः प्रतिष्ठितं श्री जीर्ण दूर्ग वास्तव्य ।।

(678)

सं० १६०३ वर्षे चैत्रविद १३ रबी उ० टप गोत्रे --- क सा० नरपाल भा० रंगाई पु० महिराज सोहराज धनराज श्री महिराज भार्या धनादे पु० धनासुतेन स्वपुण्यार्थं श्री पार्श्वनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री संडेर गच्छे भ० श्री यशोभद्र सूरि संताने श्री शांति सूरिभि:।

(679)

सं० १९२१ व॰ माह सु॰ ७ गुरुवासरे श्री जिनविंवं प्र॰ सा॰ जीवा अषाजी - - - -।

#### दिगम्बरी पंचायती मन्दिर।

(680)

संवत १५२३ वर्षे वैशाख सुदि तेरस गुरी श्रीमूलसंघे सरस्वति गच्छे वलात्कार गणे भहारक श्रीविद्यानंदि गुरूपदेशात् ब्रह्मपदमाकर कारापिता।

# श्री शत्रुञ्जय तीर्थपर टोकोंमें पञ्चतीर्थीयों पर। साकरचंद्र प्रोमचन्द टींक।

(681)

सं० १५-८ वर्षे मार्गशोर्ष विद २ वुधे श्री दूताड़ गोत्रे सा० भूना भार्या. मोल्ही एतयोः पुत्रेण भा० नाजिंग नान्याः पित्रो पु० श्रीचंद्रप्रभ विवं का० प्र० श्री वृहद् गच्छे । श्री रतप्रभ सूरि पहें श्री महेंद्र सूरिभिः॥

# त्रेया भाई हेमा भाई टोंक।

(682)

सं० १५३२ वर्षे ज्येष्ठ विद १३ वुधे आसापद आ (१) श्री श्री माल ज्ञातीय सा० मेचा सुत सा० कर्मण भार्या कर्मादे पुत्र व्य० समधर भार्या वईजू पुत्र व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० सिहता व्य० श्रिपति आत्म श्रियसे सा० सिहसाकेन भार्या अमरादे ---- युतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितरच वृद्धतपा पक्षे श्री श्री उदय सामर सूरिभिः ॥ श्री ॥

# प्रेमचन्द्र मोदी टोंक।

(683)

सं० १३६८ वर्षे श्रे॰ जगधर भार्या दमल पुत्र तीकतेन भार्या सहजल सहितेन - श्रेयसे श्रीशांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीगुणचंद्र सूरि शिष्यैः श्री धम्मंदेव सूरिभि:।

(684)

सं॰ १३७८ प्राग्वाट ज्ञातीय ठ० वयजलदेव पुत्रिकाया वाएल - - मलघारि श्री पद्मदेव सुरि --- श्री तिलक सूरिभिः।

( 685 )

सं०,१८८१ वर्षे चैत्र सुदि ६ वार रिव दिने श्री वृद्धपोसल गच्छे — श्री माली वृद्ध शा-खार्या सा॰ माणकचंद कुंवेरसा -- भार्या वाई डाहीकेन श्रीसुमितनाथजी विवं भरापितः श्री आणंद सोम सूरिजी प्रसिष्ठितं सुख श्री यस्तु । ( १६२ )

(. 686 )

सं० १३१४ वै० सु० ३ --- विंवं का० श्री चन्द्र सूरिभिः।

(687)

सं० १३७३ ज्ये • सु० १२ श्रे • राणिग भा० लाडी पु० महण सीहेनपिता माता श्रे योधं श्री महावीर विंवं का० प्र०--- श्री सालिभद्र (?) सूरि श्री मणि भद्र सूरिभिः।

(688)

सं० १३८७ - -- श्री आदिनाथ विं० का० प्र० श्री महातिलक सूरिभिः।

(689)

सं० १८८६ वर्षे वै० व० ३ सोमे प्रा० ज्ञा० पितृ घणसों मातृ हांसलदे श्री यसे सुत सादाकेन श्री अजितनाथ विंवं पंचतीर्थी का० प्र० श्रीनागेन्द्र गच्छे श्रीरतप्रभ सृरिभिः॥ छ॥

( 690 )

सं० १४६३ फा॰ सु॰ ६-- श्रीमाल -- श्री तेजपाल भा॰ - ॰ - श्रीयसे सुत भादाकेन श्री आदिनाथ विं॰ प्र॰ श्री जयप्रम सूरीणामुपदेशेन ।

(691)

सं॰ १४८६ वर्षे -- श्रीमाल - - आदिनाथ विवं प्र॰ श्री नरसिंह सूरीणामुपदेशेन।

( १६३ )

(692)

सं० १५११ व ज्येष्ठ व० ६ रवी उसवाल ज्ञा० म० पूना भाग मेलादे सु० वीजल भाग हाही तयो श्रीयसे भातृ आसुदत्त हीराभ्यां श्री विमलनाय विवं का० पूर्णिमापक्षे भी स्व पल्लीय भट्टा० श्री जयचंद्र सूरीणामुपदेसेन प्रतिष्ठितं ॥

(693)

सं १५१६ व॰ फा॰ वा॰ १ गुरु श्रीमाली ज्ञा॰ म॰ गोवा भा॰ नाऊ सुत जूठाकेन पितृमातृ श्रेयोथें श्रीधर्मनाय विवं का॰ प्र॰ श्रीत्रह्माणगच्छे श्री मुनि चंद्र सूरि पहें श्री वीर सूरिभिः॥ वलहारि वास्तव्यः॥ श्री।

(694)

सं० १६८५ व॰ वै॰ सु॰ १५ दिने क्षत्रि रा॰ पुजा का -- -- श्री निमनाथ विवं श्री विजयदेव सूरिभिः प्रतिष्ठितं॥

(695)

सं॰ १७७८ व॰ ---- श्रीसुमितनाथ वि॰ का॰ प्र॰ वि॰ श्रीधर्मप्रम सूरिभिः पिप्पलगच्छे।

सेठ वाल्हा भाई टोंक।

(696)

संवत १५२५ वर्षे फालगुन सुदि ७ शनी श्रीमूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये म॰ श्रीपद्मनंदि देवा तत्पदे भ॰ श्री सकल कोर्चि देवा तत्पदे

भि श्री विमलेंद्र कीर्ति गुरूपदेशात् श्री शांतिनाथ हूं वड़ ज्ञातीय सा॰ नादू भा॰ ऊंमल सु॰ सा॰ काहूा भा॰ रामित सु॰ लषराज भा॰ अजो भा॰ जेसंग भा॰ जसमादे भा॰ गांगेज भा॰ पदमा सु॰ श्री राजसच्वीर नित्य प्रणमंति श्री:।

(697)

संवत १६२८ वर्षे वै॰ बु॰ १० बुधे श्रीमालज्ञातीय महपेता भा॰ हासी सुत मूलजी भा॰ अहिबदे केन श्रो वासपूज्य विवं कारापितं श्री तपा श्रो होर विजय सूरिभिः प्रति-छितं शुभं भवतु ॥ छ ॥

## मोती साह टोंक।

(698)

सं० १५०३ ज्येष्ठ शु॰ ६ प्राग्वाट स॰ कापा भार्या हासलदे पुत्र भाभाणेन भार्या नागलदे पुत्र मुकुंद नारद भातृ धना श्रेयसे जीवादि कुटुम्ब युतेन निज पितृ श्रेयसे श्री निमनाथ विवं क॰ प्र॰ तपा गच्छे श्री जयचन्द्र सूरि गुर्साभः।

# मूल टोंक ।\*

(699)

सं० १९६३ ना मिती ज्येष्ठ बदो १२ गुरुवासरे श्रोमकसुदाबाद वास्तव्य ओसवाल जातीय वृद्ध शाषायां नाहार गोत्रीय सा० खडग सिंहजी तत् पुत्र सा उत्तम चंदजी तत् भार्या वीवी मया कु'वर श्री सिद्धाचलीपरि श्री ऋषभदेवजी परी प्राशाद मध्ये

<sup>\*</sup> श्री आदिश्वर भगवानके मूल मंदिरके ऊपर संग्रह कर्त्ताकी वृद्ध िंगामही साहियाकी प्रतिष्ठित यह आलेख का लेख हैं। इस महान तीर्थके और लेख प्रशस्ति आदि पश्चात प्रकाशित होगा।

आलोपे प्रतिमा विवि मया कुंवर स्वहस्ते स्थापितं प्रतिष्टितं च श्रो वृहत खरतर गच्छे प्र०। यं। जु। श्रो जिन सौभाग्य सूरि जी विजै राज्ये पं० देवदत्त जी तत् शि० पं० हीरा चंद्रेण प्रतिष्ठितं च॥ श्री॥

# रैनपूर तीर्थ।

मारवाड़के पंचतीथींमें रैनपूर तीर्थ निलनीगुल्म विमानाकार तेमिकला अगणित स्तम्भोंसे भरा हुआ त्रिलोक्य दोपक नामक विशाल मंदिरके कारण जगत्प्रसिद्ध है। "आयुकी कोरणी रैनपूराकी मांडनी" देखने ही योग्य है।

### मंदिरकी प्रशस्ति।

(700)

#### स्वस्ति श्री चतुर्मुख जिन युगादीश्वराय नमः ॥

श्रीमद्विक्रमतः ११९६ संख्य वर्षे श्री मेदपाट राजाधिराज श्री वप्प १ श्री गुहिल २ भोज ३ शील १ कालभोज ५ भर्तृ भर ६ सिंह ७ सहायक ८ राज्ञो सुत युत्तस्व सुवर्णतुला तोलक श्रीसुम्माण ६ श्रीमदरूलट १० नरवाहन ११ शक्तिकुमार १२ शुचिवर्म १३ कीर्ति-वर्म १४ जोगराज १५ वैरट १६ वंशपाल १७ वैरिसिंह १८ वीरिसिंह १८ श्री अरिसिंह २० चोर्ड्सिंह २१ विक्रमसिंह २२ रणसिंह २३ क्षेमसिंह २४ सामंतिसिंह २५ कुमारिसंह २६ मधनसिंह २० पद्मसिंह २८ जैन्नसिंह २६ तेजस्विसि ३० समरिसंह ३१ चाहूमान श्रीकोतूक नृप श्रीअल्लावदीन सुरन्नाण जैन्न वप्प वंश्य श्री भुवन सिंह ३२ सुत श्रीजय सिंह ३३ मालवेश गोगादेव जैन्न श्री लक्ष्मसिंह ३४ पुत्र अजयिसिंह ३५ भूातु श्री अरिसिंह श्री हम्मीर ३० श्री खेतसिंह ३८ श्री लक्षाहूयनरेन्द्र ३६ नंदन सुवर्ण तुलादिदान पुण्य परोपकारादि सारगुण सुरद्व म विश्वाम नंदन श्रीभोकल महिपति १० कुलकानन पंचान-

नस्य । विषम तमाभंग सारंगपुर नागपुर गागरण नराणका अजयमेरु मंडोर मंडलकर बुंदी खाटू चाट सुजानादि नानादुर्ग लीलामात्र ग्रहण प्रमाणित जित काशित्वाभि-मानस्य। निज भुजीर्जित समुपार्जितानेक भद्र गजेन्द्रस्य। म्लेच्छ महीपाल व्याल चक्रवाल विदलन विहंगमेंद्रस्य। प्रचंड दोदेंड खंडिताभिनिवेश नाना देश नरेश भाल माला लालित पादारावंद्स्य। अस्वलित लिलत लक्ष्मी विलास गोविंद्स्य। कनय गहन दहन दबानलायमान प्रताप व्याप पलायमान सकल बलूस प्रतिकृत क्ष्माप श्वापद वृ'द्स्य। प्रवल पराक्रमाकांत ढिल्लिमंडल गूर्जरत्रा सुरत्राण दत्तातपत्त प्रियत हिन्दु सुरत्राण विरुद्स्य सुवर्ण सत्रागारस्य षड्दर्शन धर्माधारस्य चतुरंगवाहिनी वाहिनी पारावारस्य कीर्त्तिधर्म प्रजापालन सत्रादि गुण क्रियमान श्रीराम युधिष्ठिरादि नरेश्वरानुकारस्य राणा श्री कुं अकर्ण सर्वार्वीपतिसार्वभीमस्य ११ विजयमान राज्ये तस्य प्रासद् पात्रेण विनय विवेक धैर्योदार्य शुभ कर्म निर्मल शीला खुत गुणमणिमया अरण मासुर गात्रेण श्री मदहम्मद सुरत्राण दत्त फुरमाण साधु श्रीगुणराज संघ पति साहचर्य कृताश्चर्यकारि देवालयाडंबर पुरःसर श्री शत्रुंजयादि तीर्थ यात्रेण। अजा हरी पिंडर वाटक सालेरादि बहुस्थान नवीन जैन विहार जीणींद्वार पद स्थापना विषय समय सत्रागार नाना प्रकार परोपकार श्री संघ सत्काराद्य गण्य पुण्य महार्थ क्रयाणक पूर्यमाण भवार्णव तारण क्षम मनुष्य जन्म यान पात्रेण प्राग्वाट वंशावतंस स॰ सागर (मांगण) सुत स॰ कुरपाल भा॰ कामलदे पुत्र परमाईस घरणाकेन ज्येष्ठ भातृ सं रतना भा । रतनादे पुत्र सं । लाषा म(स)जा सोना सालिग स्व भा । स॰ धारल दे पुत्र जाज्ञा जावडानि प्रवर्द्धमान संतान युतेन राणपुर नगरे राणा श्री कु'भकर्ण नरेन्द्रेण स्वनाम्ला निवेशिते तदीय सुप्रसादादेशतस्त्रे लोक्यदीपकाभिधानः श्री चतुमुं ख युगादीश्वर विहार कारितः प्रतिष्ठितः श्रीवृहत्तपा गच्छे श्रीजगच्चंद्र सूरि श्रीदेवेंद्रसूरि संताने श्रीमत् श्रीदेवसुन्दर सूरि पह प्रभाकर परम गुरु सुविहित पुरंदर गच्छाधिराज श्रीसोमसुन्दर सूरिभिः ॥ कृतिमिदंच सूत्रधार देपाकस्य अयं च श्रीचतुर्मु ख विहार: आचेंद्रार्कं नंदाताद्व ॥ शुभं भवतु ॥

# पाषाण और धातुओंके मूर्ति पर।

(701)

सं॰ ११८५ चैत्र सुदि १३ श्री ब्रह्माण गच्छे श्री यशोमद्र सूरिभि: --- ह स्थाने देव स्रण सुत बीशके ---श्री गुह - - कारिता।

(702)

संवत १२६० वर्षे माघ सुदि ५ सुक्रे छि० वढपाल छो० जगदेवाभ्यां छयौधं पुत्र सामदेवेन भातृ पून सिंह समेतेन चतुर्विंशित पह कारितः प्रतिाष्ठतं वहद्गच्छीयेः श्री शांति प्रम सूरिभिः।

( 703 )

संवत १४९६ वर्षे सा॰ साजण भार्या सिरिआदे पुत्र चांपाकेन भार्या चापल देव्यादि कुटुम्ब युतेन अनागत चतुविंशत्यां श्री समाधि विंवं का॰ प्र॰ तपा श्री सोम सुन्दर सूरिभिः।

(704)

संवत १५०१ ज्ये॰ सुदि १० प्राग्वाट ज्य॰ करणा सुत रामाकेन भार्या तीचणि युतेन ओ क सुमतिनाथ विवं कारितं प्र॰ तपा श्री सोमसुंदर शिष्य श्री मुनि सुंदर सूरिभिः। ( 239 )

( 705 )

# शत्रुंजयके नक्सेके निचे।

॥ ॐ॥ सं० १५०७ वर्षं माघ सु० १० जकेश वंशे स० भीला भा० देवल सुत सं० घर्मा सं० केल्हा भा० हेमादे पुत्र स० तोल्हा षांगां मोल्हा कोल्हा आल्हा साल्हादिभिः सकुटुं वैः स्वश्रे यसे श्री राणपुर महानगर त्रे लोक्य दीपकाभिधान श्री युगादि देव प्रासादे --- धन्त -- महातीर्थ शत्रु जय श्री गिरनार तीर्थ द्वय पहिका कारिता प्रतिष्ठता श्री सूरि पुरंदरैः ॥ तीर्थनामुत्तमंतीर्थं नागानामुत्तमा नगः। क्षेत्राणामुत्तमं क्षेत्रं सिद्धाद्विः श्री जिं -- -मं ॥ १ श्री रुसुपूजकस्य ---।

( J06 )

संवत १५३५ वर्षे फालगुन सुदि -- दिने श्री उसवंशे मंहोरा गोत्रे सा॰ लाघा पुत्र सा॰ बीरपाल भा॰ नेमलादे पुत्र सा॰ गयणाकेन भा॰ मोतादे प्रमुख युतेन माता विमलादे पुण्यार्थं श्रोचतुर्मु ख देव कुलिका कारिता॥

( 707)

॥ अं॥ सं० १४४१ वर्षे माच बदि २ सोमे श्री मंडपाचल वास्तव्य श्री उरा वंश शंगार सा॰ धर्मसुत सा॰ नरसिंग भा॰ मनकू कुक्षि संभूत सा॰ नरदेव भार्या सोनाई पुत्ररत्न सा॰ संग्रामेन कायोत्सर्गस्थ श्री आदिनाघ विवं कारितं। प्र॰ व॰ तपा श्री उदयसागर सूरिभिः स्थापित श्री चतुर्मु ख प्रासादे धरण विहारे॥ श्री॥

#### सहस्रकूट पर।

( 708 )

सं० १५५१ वं० वैशाख वदि ११ सोमे से० जावि भा० जिसमादे पु० गुणराज भा० सुगणादे पु० जगमाल भा० श्री बच्छ करावित ( उत्तर तर्फ) वा० गांगांदे नागरदात वा० साडापति श्रो मूजा कारापिता श्रा० नीत्तवि० रामा० भा० कम ---।

( 709 )

संवत १५५२ व॰ मिगशर सुदि ९ गुरु दिने श्री पाटण वास्तव्य ओस वंस ज्ञातीय
म॰ घणपति आ॰ चांपाई आई मं॰ हरषा आ॰ कीकी पु॰ मं॰ गुणरःज मं॰ मिहपाल ॥
करावत ॥

(710)

सं० १४५६ वर्षे वे॰ सुदि ६ शनी श्री स्तम्भतीर्थ वास्तव्य श्री उस वश सा॰ गणपति भा॰ गंगादे सु॰ सा॰ हराज भा॰ धरमादे सु॰ सा॰ रहनसोकेन भा॰ कपूरा प्रमु॰ कुटुंब युतेन राणपुर मंडन श्री चतुर्म् ख प्रासादे देव कुलिका का - - - श्री उसवाल गच्छे श्री देव नाथ सूरिभिः।

(711)

्र सं० १५५६ वर्षे वै० सुदि ६ शनौ श्री स्तम्मतीर्थ वास्तव्य श्री उसवंश सा० आसदे भार्या सपांड सुत सा० साजा भार्या राजी सुत सा० श्री जोग राजेन भातृ सभागा स्वभार्या प्रथ० सोवती देती० सं० अखा ---सहजो सा० भाकर प्रमुख कुटुंच युतेन स्वश्रेयसे श्री राणपुर मंडन श्री चतुर्मुख प्रासाद देव कुलिका कारिता श्री चतुर्मुख प्रासादे श्री उदय सागर सूरि श्री — िष्ट सागर सूरिणामुपदेशेन।

(712)

संवत १५८-- वर्षे माघ सुदि १० उकेश वंशे छाजहड़ गोत्रे सा० साध पुत्र सा० उमला भातृ पुण्यापें श्री घम्मंनाथ का० प्र० श्री जिन सा --- सूरिभिः।

# पूर्व सभामण्डपके खंभे पर।

(713)

॥ॐ॥सं १६११ वर्षे वैशाख शुदि १३ दिने पात साह श्री अकबर प्रदत्त जगद्गुरु विरुद्द घारक परम गुरु तपा गच्छाधिराज भद्यरक श्री ६ हीर विजय सूरीणामुपदेशेन श्री राणपुर नगरे चतुर्मु ख श्री घरण विहार श्री महम्मदावाद नगर निकट वच्यु समापुर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय सा॰ रायमल भार्या वरजू भार्या सुरूपदे तत्पुत्र खेता सा॰ नायकाभ्यां भावरघादि कुटुंब युताभ्यां पूर्व दिग् प्रतोल्या मेचनादाभिधो मंहपः कारितः स्व श्रे योर्थे ॥ सूत्रघार समल मंडप रिवनाद विरचितः ॥

# दूसरे आंगनमें।

(714)

॥ अं॥ संवत १६४७ वर्षे फालगुन मासे शुक्रपक्षा पंचम्यां तिथी गुरुवासरे श्री तए। अच्छाधिराज पातसाह श्री अकबरदत्त जगद् गुरु विरुद्ध धारक भट्टारिक श्री श्री श्री श्री विजय सूरीणामुपदेशेन चतुर्मुख श्री घरण विहारे प्राग्वाट ज्ञातीय सुश्रायक सा०

खेता नायकेन वर्डा पुत्र यशवंतादि कुटुम्बयुतेन अष्टचत्वारिंशत् (४८) प्रमाणानि सुवर्ण नाणकानि मुक्तानि पूर्व दिक्कसत्क प्रतोली निमित्तमिति श्री अहमदाबाद पाश्वे उसमा पुरतः ॥ श्रीरस्तु ॥

(715)

नमः सिंदु श्री गणेशाय प्रसादात्। संवत १७२८ वर्षे शाके १५८४ वर्त्त माने जेठ सुदि ११ सोम जावर नगरे काठुड गोत्रे दोसी श्री सूजा भार्या कथनादे सुत गोकलदास भार्या गम्भीरदे अमोलिकादे सुत रणछोड़ हरीदास प्रतिष्ठित श्री संडेरगच्छे भहारक श्री देवसुंदर सूरि प्रतिष्ठित उपाध्याय श्री—न सुंदरजी चेला रतनसी

( 716 j

सं० १७२८ मा० संडेरगच्छे उ० श्री जनसुंदर सूरि चेला रतन राणकपूर महानगर श्रीलोक्य दीपकाभिधाने ---।

(717)

संवत् १९०३ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरौ दिने पूज्य परमपूज्य भहारक श्री श्री कक्क सूरिभिः गण २१ सहिता यात्रा सफली कृता श्री कवल गच्छे लि॰ पं॰ शिवसुंदर मुनिना॥ श्री रस्तु॥

(718)

संवत् १६०३ वर्षे वैशाख सुदि ११ श्री जिनैश्वराणां चरणेषु। पं शिवसुंदरः समागतः।

# साद्डि।

यह ग्राम रैनपुरसे ३ कोस पर है।

( 719 )

स्वस्ति श्री ऋद्वि चृद्धि जया मंगलाभ्युदय श्री- अध श्रीतृ—विक्रमादित्य समयात्- १६४८ वर्षे वैशाख मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिधौ लामदासार गंगाजल निर्मलायां श्री उसवाल ज्ञातौ कावेडिया गोत्रे साह श्री भारमल गृहे भार्या बहू श्री मेवाडी --- तत्पुत्र साह श्री सारा चंदजी स्वर्गारूढो जातः तत्र बहू श्री तारादे १ बह श्रो त्रिभवणदे २ बहू श्री असडवदे ३ बहू श्री सोभागदे ४ सहगत ---।

# नाकोडा।

मारवाड़ के मालानी-परगने के नगरके पास पहाड़ों के बीच यह एक प्राचीन स्थान है।

(720)

संवत १६२१ -- - पार्श्वनाथ जिन चैत्ये चतुष्किका कारापित श्रावक संघेन।

¿ 721 )

- - संवत १६३८ आशाढ़ सुदि २ गुरुवार - - - ।

( 722 )

संवत १६४२ भाद्रपद सुदि १२ सोमवार - - - राउ छ श्री मेचराजजी विजय राज्ये - -।

(723)

संवत १६६६ भाद्रपद शुक्क पक्ष तिथि द्वितीया दिने शुक्रंत्रासरे वीरमपुर श्री शांति-नाथ प्रासाद भूमि गृहे श्री खरतरगच्छे श्री जिन चंद्र सूरि विजयाधिराज आबार्य श्री सिंह सुरि राज्ये श्री संचेन ভिखितं।

(724)

## उपाध्याय श्री ५ देवशेखर विजय राज्ये॥

॥ ॐ॥ सं० १६ असाढ़ आदि ६७ वर्षे भाद्रपद शुक्क पक्षे श्री नविस दिने शुक्क वासरे श्री वीरसपुरवरे श्री पार्श्वनाथ श्रा महाबीर स्वामी श्री पल्लीवाल गच्छे भहारिक श्री यशोदेव सूरि विजय राज्ये राउछ श्री तेजसीजी विजय राज्ये कारित श्री संघेन पंडित श्री सुमित शेखरेण लिपीकृतं सुत्रधार दामा तत्पुत्र सना धना वरजांगेन कृतं ॥ भांत्रोज सामा मेया कला पुत्र कल्याण ॥ भानेज नासण श्री पार्श्वनाथ श्री महावोरजी रह्या शुमं भवतु - --

(.725)

संवत् १६६८ वर्षे द्वितोय आसाढ़ शुक्क ६ शुक्रवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे श्री तेजसिंहजी द्राज्ये श्रीतपागच्छे भट्टारक श्री विजय सेन सूरि विजय राज्ये आचार्य श्री विजयदेव सूरि विजय राज्ये।

( 726 )

स्वस्ति श्री तथा मंगलमभ्युदयश्च। संवत १६७८ वर्षे शाके १५१४ प्रवर्शमान द्वितीय आसाढ़ सुदि २ दिने रविवारे रावल श्री जगमालजी विजय राज्ये श्री पलिकीय गच्छे भहारक श्री यशोदेव सूर्रिजी विजयमाने श्री महावीर चैत्ये श्री संघेन चतुष्किका कारिता श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रसादाद् शुभं भवतु । उपाध्याय श्री कनक शेखर शिष्य पं॰ सुमति शेखरेण लिखित श्री छाज६ इदीव सेखाजी संघेन कारापिता सूत्र धारः ऊजल भातृ भाभा घडिता भवन कचरा- –।

### छत्रीमें।

(727)

॥ ॐ॥ श्रीमत् श्री जिन भद्र सूरि भृत्याणां युजाश्रोदया। घन्याचार्यपदावदात-वदिताः श्री कीर्त्ति रताह्वया॥ नम्त्रा नम्त्र सरोज रस्मणि विभा प्रोच्छासितां हिंद्वया। राजा नन्द करा जयंतु विलसत् श्री शंखबालान्वया॥ – – – – –

# बालोतरा।

श्री शीतलनाथजी का मंदिर धातुः मूर्तियों पर ।

( 728 )

सं १२३४ ज्येष्ठ सुदि ११ सा॰ जणदेव आर्या जेउत पुत्र वीरा देवेन भात वाहड़ बीरदे श्री बार्थमकारि प्र॰ देव सूर्रिशः। (, 604)

(729)

सं॰ ११०१ वैशाष १ श्री आदित्य नाग गोत्रे सच॰ कुलियात्मजा सा॰ आम पुत्रेण स - - पुत्र अंथसे श्री शांति विवं कारितं प्रति॰ श्री कक्क सूरिफिः।

(730)

सं० १५०१ वर्षे माच बदि ६ वुधे उपकेश ज्ञाती आविणाग गोत्रे सा० कालू पु० वील्ला भार्या देवा आत्म श्रेयसे श्री श्रेयांस विवं कारितं श्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य संताने प्रतिष्ठितं श्री कुंकुम सूरिभिः।

(731)

सं० १५०४ वैशाख सु०७ दिने श्री उकेश वंशे सा० डीहा पुत्र सा० नाय - -- सहितेन स्वपुण्यार्थं श्री पार्श्व जिन विवं का प्र० श्री खरतर गच्छे श्रो जिन भद्र सूरिभिः।

( 732 )

सं० १५०१ वर्षे कार्तिक सु० १३ गुरौ उपकेश वशे वहरा गोत्रे सा० -- पुत्र हरिपाल भार्या राजलदे पुत्र सा० धरमा भार्या धनाई पुत्र सा० सहजाकेन स्विपतृ पुण्याधं श्री वासुपूज्य विवं कारितं। श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहे श्री जिन भद्र सूरि युगे प्रधान गुरुभिः प्रतिष्ठितः।

( 733 )

ंसं १५०६ वर्षे - - 'उपकेश वंशे बहरा गोत्रे सा॰ - - - श्री सुमतिनाथ विवं कारिता श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहे श्री जिन सद्ग सूरिभिः प्रतिष्ठितं। ( 734 )

सं० १५२५ वर्षे मार्ग शीर्ष बदि ६ शुक्रे श्री उपकेश ज्ञातीय त्री दूगड़ गोत्रे मं • पनरपास पु॰ वछराज भा॰ कम्मी पुत्र सारंग सुदय वच्छाभ्यां पितु पुण्यार्थं श्री कुंचु • नाथ विवं कारिता प्र॰ श्री रुद्र पल्लीय गच्छे श्री देवसुंदर सूरि पहे भ॰ श्री सोम सुंदर सूर्रिभः।

(735)

सं० १५३७ वर्षे वैपाख सुदि ७ दिने श्रो उपकेश वंशे व - रा गोत्रे अभयसिंह संताने सा॰ कुता भार्या लषमादे सा॰ डाहत्थ श्रावकेण भा॰ पूराई पुत्र मरा जीवा देवादियुतेन श्री घर्मनाथ विवं का॰ श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि पहे श्री जिनचंद्र सूरि पहे त्री जिन समुद्र सूरिभिः प्रतिष्ठितः ॥

भावहर्ष गच्छके उपासरेमें केशारियानाथजी का देरासर।

( 736 )

॥ ॐ॥ सं० १०६ — वैशाख बदि ५ - - - प्रतिमा कारितेति।

(737)

सं० १५३३ श्री माल फोफलिया गोत्रे सा० बूहड़ भा० नापाई पुत्र बुढाकेन भा० - - कुटु बेन युतेन श्रीविमलनाथ विवं का० प्र० श्रीधर्म घोष गच्छे श्री पद्मानन्द सूरि श्री -।

(738)

सं० १७१८ सा॰ रायजा सुत तेजसी श्री आदिनाथ विवं का॰ प्र० श्री विजय गंच्छे। वापणा सुमति सागर सूरिभिः आचार्य श्री -- -।

## वाड्मेड्।

गोपोंका उपासरा। धातुके मूर्तियों पर।

( 739 )

स॰ १५२७ व॰ माह शु॰ १३ उ॰ सा॰ साल्हा भा॰ ह्वोसलदे पुत्र सा॰ गुण दत्तेन भा॰ गेलमदे पु॰ तिहणा गोपादि कु॰ युतेन श्रीसुमितनाथ विवं का॰ प्र॰ तपागच्छे श्री सोम सुन्दर सूरि संताने श्री लक्ष्मीसागर सूरिभिः॥ श्री॥

(740)

सं० १५८० वर्षे वैशाप सुदि १३ शुक्रे श्री श्री माल ज्ञा० म० डोरा भा० सपो सु० सं० हेमा भा० हमीरदे मं० भचाकेन भा० वमी सु० अमरा युतेन स्वश्रेयसे श्री सुविधिनाध विवे श्री पू० श्री पुण्य रक सूरि पदे श्री सुमति रत्न सूरिणामुपदेशेन कारितं प्रसिष्ठितंच विधिना ॥ श्रो ॥

### यति इंद्रचन्द्जीका उपासरा।

(741)

सं॰ १५१२ वर्षे वैशाप सुदि ५ श्री श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰ सहसा भा॰ भोली पुत्र जिन-दास महाजल युतेन स्वश्चेयसे श्री कुंयुनाथ विवं का॰ आगम गच्छे श्री हेम रत्न सूरिणा मुपदेशेन प्रतिष्ठितः॥

(742)

सं॰ १५११ मा-शु॰ - प्राग्वाट ज्ञा॰ ऋल्हाकेन भा॰ वर्जू सुत सा॰ वीरा माणिक

बछादि कुटुंब युतेन पितृब्य सा॰ चांपा श्रे बोर्थं सुमित नाथ विवं कारितं प्र॰ तपा श्री सोम सुन्दर सूरि श्री मुनि सुन्दर सूरि पहे श्री रत शेखर सूरिजिः।

### बडा मन्दिर श्रीपार्श्वनाथजीका । सभा मण्डप।

( 743 )

ॐ नमी भगवते श्री पार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत १८५६ वर्षे माह सुदि ५ शुक्क पक्ष प्रतिपदा तिथी सोम वासरे राठउड़ वंशे राउत श्री उदयसिंह श्री वाक् पत्राका नगर - - - राज्ये कुपा - श्री त्रां - कीय सहिभिः ॥ श्री विधि पक्ष मुख्याभिधान युग प्रधान श्री पता श्री धम्मं मूर्त्ति सूरि अंचल गच्छीय समस्त श्री संघमें शांति श्रेयोधं श्री पार्श्वनाथ प्रासाद कारितः ।

### पञ्च तीर्थियों पर।

(744)

सं० १९०३ माह बदि ५ शुक्रे श्री उदयपुर नगर वास्तव्य श्री सहस्र फणा पार्श्व-नाथजीकी घरिसातांता संघ समस्त भीणक बाई श्री शांतिनाथ पञ्च तीर्थ कारापितं तपा गच्छे पं० रूप विजय गणिभिः प्रतिष्ठितं च।

### दुसरा मंदिर।

( 775 )

संवत १५१० वर्षे जेप्ठ सुदि १० सोमे श्री श्री माल ज्ञातीय पितामह रा० वस्ती पितामहो कोल्हणदे सुत पितृ स० पवा मातृ राजूश्रेयोधें सुत सं० सहसा सागा सहदे चरणा एते श्री आदिनाय मुख्यश्चतुर्विशति पहः कारितः पुनिम पक्षे साघु रत्न सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठित शंडलि वास्तव्यः।

(746)

सं॰ १५२० श्रो मूल संघेन भट्टारक श्री विजय की ति श्रे॰

#### सभा मंडप।

( 747')

॥ ॐ॥ संवत् १६७६ वर्षं माघ सुदि १५ रिव वासरे खरतर गच्छ भहारक की जिन रतन — पुष्य नक्षत्रैः राऊत श्रो उदयसिंहजी विसरि विजय राज्ये जयराज्ये ॥ श्री सुमतिनाथ रड नववु की उश्रो संघ करावड सूत्रधार षीसा पुत्र नता नववु की उ। सूत्रधार नारयण नट संघ धन।

(748)

सं॰ १९२८ वर्षे भद्रपद कृष्णपक्ष ७ बुध - - वृहत्खरतर गच्छे भहारक श्रीमगत सुर रावतजी श्रो वाकीदासजी - -। जुहारसिंग विजय राजे श्रो सुमतनायजी-शिणगार कीधी - -।

( 749')

॥ ॐ॥ संवत १३५२ वेशाख सुदि १ श्री बाहडमेरी महाराज कुल श्री सामंत सिंह देवं कंल्याण विजय राज्ये तन्नियुक्त श्रो करण मं॰ वीरामेल वेलाउल भा॰ मिगन प्रभुत बोधं अक्षराणि प्रयच्छिति यथा। श्री आदिनाथ मध्ये संविष्ठमान श्री विष्नमर्दन क्षेत्रपाल श्रीचउंड राज देवयो उभय मार्गीय समायात सार्थ उष्ट्र १० वृप २० उभया-दिप उद्घें सार्थ प्रति द्वयो देंबयोः पाइला पदे प्रियदश विशोप का॰ अद्धों हुँन ग्रहोत-द्याः। असी लागो महाजनेन सामतः॥ यथोक्तं बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरा-दिभिः। यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदाफलं॥ १॥ छ॥

## मेडता

यह भी मारबाडका एक प्राचीन नगर है।

श्री आदिनाथजी का मंदिर-डानियोंका सहल्ला।

(750)

संवत १६७७ वर्षे ॥ वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तृतीयाया तियौ शिन रोहिणी योगे श्री मेहता नगर वास्तव्य श्री माल ज्ञातीय पाताणी गोत्रीय सं भोजा भार्या भोजलदे पुत्रेण संवपित पेतसीकेन स्व॰ भा॰ चतुरंगदे पुत्र हुंगसी प्रमुख कुटुंब युतेन स्व श्रीय से स्वकारित रंगदुत्त ग शिखर वहु श्रो ऋषभदेव विहार मंडन सपरिकरं श्रो आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठापितंच प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितंच तपागच्छे श्रीमदकव्यर सुरन्नाण प्रदत्त - - - क श्रो श्रात्रु ज्यादि कर मोचक भ्रहारक श्रो हीर विजय सूरि राज पहोदय पर्वत सहस्र किरण यमान युग प्रचान भ्रहारक श्री विजयसेन सूरिश्वर पह प्रभावक श्री श्रो मद्द जांहगीर साहि प्रदत्त श्रो महातपा विरुद्धारक श्री महावीर तीर्थंकर प्रतिष्ठित श्री सुधम्म स्वामि पृथर - - सुविहित सूरि सभा शृंगार भ्रहारक श्रो विजय देव सूरिभि:।

## सर्व धातुकी मूर्तियों पर।

( 751 )

सं० १५३८ वर्षे आषाड़ सुदि २ गुरौ भंडारी गोत्रे सा० वील्हा संताने मं० मायर भार्या सुहदे पुत्र स० अस्का भार्या लपमादे भातृ सांपायने श्रो कुंथुनाथ विवं कारितं श्रोयसे प्रति० संडेरग गच्छे श्रोईसर सूरि पहें श्रो शांति सूरिभिः।

#### तपगच्छका उपासरा।

( 752 )

सं॰ १६५३ वर्षे वै॰ शु॰ ८ श्री कुंधनाथ विवं गांदि गोत्रे श्री—स॰ सुरताण भा॰ सवीरदे पुत्र सादूल - - - श्री तपागच्छे श्री विजयसेन सूरि - - पं॰ विनय सुंदर गणि प्रतिष्ठितं।

### श्री पार्वनाथजी का मंदिर।

( 753 )

सं० १५२८ वर्षे फा॰ विद १३ श्रो माली श्रे॰ स्मरा आ॰ धर्मिण पु॰ श्रे॰ मूलू आ॰ श्र॰ काका भा॰ काउं पुत्री लापू नाम्न्या पु॰ सांगा भा॰ वाधी २० . कुटुम्ब युतया श्री शांति विवं का॰ तथा श्री क्षेम सुन्दर सूरि - - -।

(754)

सं० १६७७ वर्षे अक्षय तृतीया दिने शनि रोहिणी योगे मेडता नगर वास्तव्य सा०

लापा भा॰ सक्षपदे नाम्न्या श्री मुनि सुब्रत विवं कारितं प्रतिष्ठितं भहारक श्री विजय-सेन सूरीश्वर पह प्रभाकर जिहांगीर महातपा विरुद्द विख्यात युग प्रधान समान सकल सुविहित सूरि सभा शृंगार भहारक श्री ५ श्री विजय देव सूरि राजेंद्रैः।

## श्री वासुपूज्यजी का मंदिर।

(.755)

सं० १५३२ वर्षे उधेष्ठ बदा १३ बुध प्राग्वाट ज्ञा० श्रे आसधर भार्या गागी सुत मदन दमा जिनदास गीवा पुत्र पौत्रादि सहितेन आत्म श्रेयार्थं श्री श्रो शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृहत्तपा गच्छै श्री जिनरत्न सूरिभिः।

(755)

सं॰ १६८७ व॰ ज्येष्ठ सुदि १३ गुरौ स॰ जसवंत भा॰ जसवंत दे पु॰ अचलदास केन आ विजय चिन्तामणि पाश्वनाथ विवं का॰ प्र॰ तथा श्री विजयदेव सूरिभिः॥

## श्री धर्मनाथजी का मंदिर।

( 757 )

सं० १८५० वर्षं फालगुन सुदि १० बुधै ऊ० गुगलिया गोत्रे सा० चीरा प० सीहाकेन श्री आदिनाय जिन्नं स्व श्रेयसार्थे संहर गच्छे प्रतिष्ठा श्री शांति सूरिभिः।

( 758 )

सं० ११६६ वर्षे माघ सुदि६ रवी ऊकेश ज्ञा॰ टप गोत्रे सा॰ खलना मा॰ खलनादे । पुत्र खषमा भार्या लाखण दे पृत्र दील्हा भार्या चील्हणदे पुत्र चडसी सकुदुम्बेन श्री वासपूज्य विवं कारापितं श्री संडेर गच्छे श्री यशोभद्र सूरि संताने प्र॰ श्री सुमित सूरिभिः।

( 759 )

सं० १५१५ वर्षे आषाढ़ बदि १ दिने श्री उक्केश वंशे घुल्ल गोत्रे सा॰ सार्टूल जाया सुहवादे पुत्र स॰ पासा श्रावकेण भार्या इपादे पुत्र पूजा प्रमुख परिवार युतेन श्रीशांतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरिक्षिः।

(760)

सं० १५१७ वर्षे माह सुदि १० सोमे सोनी गोत्रे सा० धन्ना पुत्र सा० हिमपाल पुत्राभ्यां सा० देवराज खिमराजाभ्यां स्विपितृ पुण्यार्थं श्री श्रेयांस विवं कारित प्रति-ण्ठित तपागच्छ भट्टारक श्री हेम हंस पदे श्री हेम समुद्र सूरिभिः।

(761)

सं० १५४७ वर्षे माघ सु॰ १३ रवी श्रीमाल दो॰ शिवा भार्या हेली सुत दो॰ घांईया कैन भा॰ सलपू सु॰ दो॰ दासा संना कणेसी गांगा पौत्र कमल सीक भार्या चाडा दाबा म॰ कुटुंबयुतेन श्री शितल त्रिंवं कारितं श्री मचूकरा खरतर - - -।

(762)

सं० १५५६ वर्ष चैत्र सु० ७ सोम प्राग्वाठ ज्ञातीय सा० चां (?) दशा भार्या संख्षणदे पुत्र छोला सा० पीमा भा० पंतलदे --- सकुटुम्बयुतेन आत्म पु॰ श्री चंद्रप्रम स्वामि विवं कां० अंचल गच्छे श्री सिवांश सागर सूरि विद्यान रा० भाव वर्डुन गणीना-मुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसंघेन ---।

(763)

सं० १५६८ वर्षे माघ सुदि ५ दिन श्री माल वंशे आंडिया गोत्रे सा० साहा पुत्र सा० भरहा सुत सा० नरपाल भा० नामल दे स्वपुण्यार्थं श्री श्री श्री श्री बंस विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री जिन हंस सूरिभिः खरतर गच्छे।

( 764 )

सं० १५७२ वर्षे वैशाप सु० २ सोमवारे पट बड गोत्रे सा० सा - र - - - श्रीयसे श्री आदिनाथ विवं कारापितं श्री प्रभाकर गच्छे भट० पुण्यकीर्त्तं सूरि पहे भहा० श्री लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्ठितं।

( 765 )

सं० १५८१ वर्षे श्री विक्रम नगरे ऊकेश वंशे वादि-रा गोत्रै सा० तेमंजड सा० जीवास श्रावकेण भार्या नीवदे पुत्र जेवा काजी ताल्हण पंचायण भारमछ सांदा नरसिंह सहितेन श्री श्रोयांस विवं कारित --।

(766)

सं० १८८३ माघ व सु० ५ - - पार्श्वनाथ विंवं श्री विजय जिनेन्द्र सूरि - -।

श्री आदिश्वरजी का नवा मंदिर।

(767)

सं०१५०७ वर्षे फा॰ व॰ ३ वुधे। ओश वंशे वहरा हीरा भा॰ हीरादे पु॰ व॰ बेता

भा॰ पेतलदे पु॰ व॰ हियति पितृ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विवं कारितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि श्री जिन सागर सूरिभिः प्रतिष्ठिता॥

(768)

सं० १५२७ वर्षे वैशास बदि ६ गुक्र श्री माल ज्ञातीय पितामह वीरा पितामही वीरादे सुत पितृ ढाहा मातृ जासू श्रेयोधें सुत राजा मोज ठाकुर सी एते श्री विमलनाथ मुख्य चतुविंशति पहः कारितः श्री पूणिमा पक्षे श्री साधुरत सूरि पहे श्री साधु सुंदर सूरीणामुपदेशेन प्रति० विधिना श्रो संघेन आंवरणि वास्तव्यः।

(769)

संवत १५७९ वर्षे माच सुदि १३ दिने वुध वासरे स्तम्म तीर्थ धासी जकेश झातीय सा॰ पातल भा॰ पातलदे पुत्र सा जइतामार्या फते पुत्र सा॰ सीहा सहिजा भा॰ गुरी (?) पुत्र सा॰ पडलिक भा॰ कमला पुत्र सा॰ जीराकेन भा॰ पुनी पितृब्य सा॰ सीमा पापा विजा कुटुंव युतेन पितृ वचनात् स्वसंतान श्री योर्थे श्री सुमतिनाध विवं कारितं प्रति॰ तपागच्छे श्री सोम सुन्दर सूरि संताने श्री सुमति साधु सू० पहे श्री हेम बिमल सूरिभिः महोपाध्याय श्री अनंत हंस गणि प्र॰ परिवार परिवृत्ती।

(770)

संवत १६११ वर्षे वृहत खरतर गच्छे श्री जिन माणिक्यसूरि विजय राज्ये श्री माल ज्ञातीय पापड़ गोत्रे ठाकुर रावण तत्पुत्र उणगढमल तद्वार्या नयणी तत्पुत्र जीवराजेन श्री पार्श्वनाथ परिग्रह कारापितं - - धर्म सुंदर गणिना प्रतिष्ठितं शुम भवतु। (771)

सं० १६७९ उगेष्ठ विद भ् गुरी ओसवाल ज्ञातीय गणधर घोपड़ा गोत्रीय स० नामा आर्या नयणादे पुत्र संग्राम भार्या तोली पु॰ माला भार्या मालहणदे पु॰ देका भा॰ देवलदे पु॰ कचरा भार्या कउडमदे चतुरंगदे पुत्र अमरसी भार्या अमरादे पुत्र रत्नसेन भी अर्वुदाचल श्री विमलाचलादि प्रधान तीर्थ यात्रादि सद्धम्म कम्ब्र करण सम्प्राप्त संघपति तिलक्षेन श्री आस करणेन पितृव्य चांपती भीतृ अमीपाल कपूरचंद स्वपुत्र त्राप्तदास सूरदास भूतृव्य गरीवदास प्रमुख सस्त्रीक परिवारेण संपरूप जी कारित शत्रुजयाण्टमोद्वारमध्य स्वयं कारित भवर विहार शृंगार हार श्री आदिश्वर विवं कारित पितामह चचनेन प्रपितामह पुत्र मेघा कोभा रत्नाना समुख पूर्वज नाम्ना प्रतिष्ठितं श्री वृहत्खरतर गच्छाधीश्वर साधूपद्रववारक प्रतिवोधित साहि श्रीमदक-वर प्रदत्त युगप्रधान पद धारक श्रीजिन चन्द्र सूरि जहांगीर साहि प्रदत्त युगप्रधान पद्धारक श्री जिन सिद्ध सूरि पट्ट पूर्वाचल सहस्र करावतार प्रतिष्ठित श्री शत्रु जया-वर्मोद्वार श्री भाणवट नगर श्री शांतिनायादि विवं प्रतिष्ठा समयनि रत्सुचार श्री पार्श्व प्रतिहार सकल भट्टारक चक्रवर्त्ति श्री जिनराज सूरि शिरः शृंगार सार मुकुटो-पमान प्रधानैः।

( 772 )

सं० १७०० व० द्वि० चै० सित द गुरी गोलकुंडा वा० सा० मेघा भा० मीहणदे सुत सा० नानजी नाम्ना श्रो मुनि सुब्रत विवं का० प्रतिष्ठितं तपाधिपति परम गुरु महारक श्री विजय सेन सूरि पहालङ्कार पतिस्याहि श्री जहांगीर प्रदत्त महातप विरुध घारि श्री विजयदेव सूरिभिः।

## चिंतामाणि पार्श्वनाथजीका मंदिर।

( 773 )

सं॰ १६६८ वप माघ सुदि ५ शुक्रवारे म्हाराजा धिराज महाराज श्री सूर्य सिंह ।वजय राज्ये श्री उपकेशि ज्ञातीय लोढा गोत्रे स॰ टाइा तत्पुत्र स॰ राय मल्ल भार्या रंगादे तत्पुत्र स॰ लापाकेन मार्या लाडिमदे पुत्र ॥ वस्तपाल सहितेन श्री पार्श्वनाथ विवं कारित प्रतिष्ठित श्रीमत श्रीवृहत्खरतर गच्छे श्री आद्यपक्षीय श्री जिन सिंह सूरि तत्पहोदयादि मार्त ह श्री जिन चंद्र सूरिभिः ॥ शुभंभवतु ॥

### पंचतीर्थियों पर।

( 774 )

सं० १८७१ वर्षे माघ सु० १३ बुघ दिने जकेश वंशे वापणा गोत्रे सा० सोहड सु० दाद मा० - - ण पितृ -- निमित्तं श्री शांतिनाध विवं का० प्र० उएसगच्छे श्री देव गुप्त सूरिमः।

( 775 )

सं० १५१० जैच्ठ सु० ३ दिने प्राग्वाट पोपलिया बासिया तीरा भा० वीरी पुत्र सा० दुंगर भातृ सा० खेशसि सहसा समरंदे धारकमी भार्या जासिल जत भाई कर्मादि कुटुम्ब,युतेन थ्री मुनि सुन्नत (?) विवं का० प्र० तपा थ्री सोमसुन्दर सूरि थ्री मुनिसुन्दर सूरि पट्टे थ्री रतशेखर सूरिभिः।

( 325)

(776)

सं० १५२६ वर्षे माघ वर्षि ५ रबौ ऊकेश ज्ञातीय श्री दणवट गोत्रे सा॰ भीम भा॰ भरमादे पु॰ - - - दि कुटुंब युतेन श्री कुंघुनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री धर्मघोष गच्छे श्री प्रज्ञ शेखर सूरि पहें श्री पद्मानन्द सूरिभिः।

(777)

सं० १५३२ जैष्ठ सुदि १३ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय सा० मही श्री भा० राणी सुत होर भा० भरमी नाम्न्या स्व श्रीयार्थं श्री सुविधिनाथ विवं का० प्र० सपा श्री रत्न शेखर सूरि पहालंकरण श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः॥ श्री॥

(778)

सं० १५१७ वर्षे वैशाख सुदि २ सोमे श्री काष्टा - - - भ श्री सोम कीर्त्ति आ श्री विमलसेन नारसिंह ज्ञातीय बोरठेच गोत्रे सा० षेईया भा० खेइं पुत्र सा० भीमा जा० प्रटी श्री आदि - - कारापितं नित्यं प्रणमित ।

(779)

सं० १५५२ वर्षे माध सु० ५ प्रा० ज्ञा० सा० पुंजा भार्या रमक पुत्र - सोमकेन भा० गौरी पुत्र सा० हर्षादि कुदुम्ब युतेन श्री आदिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे श्री सोमसुन्दर सूरिभिः श्री इन्द्रनिद सुरि श्री कमल कलस सूरिभिः।

(780)

सं०१६५६ घर्षे वैशाप मासे सित ३ दिने रिववारे ऊकेश वंशे लोढा गोत्र संघ्वी टाहा भार्या तेजलदे पुत्र रा० रायमल्ल भार्या रंगदे पुत्र सं० जयवन्त भीमराज तयो

भंगिनी सुश्राविका वोरा नाम्न्या स्वश्ने यसे श्रो अजित नाथ वियं कारित प्रतिष्ठित श्रा चतुर्विशति जिन वियं प्रतिष्ठित श्री वृहत्खरतर गच्छे श्री जिन देव सूरि तत्पहें श्रो जिनहंस सूरि तत्पहालङ्कार विजयमान श्रीजिनचंद्र सूरिभि सकल संघेन पूज्यमान आचन्द्रार्क नन्दतात् शुभं भवतु ॥

#### कडलाजी का मंदिर।

( 781 )

संवत १६८२ वर्षे माघ शुदि १० सोमे सघ हरपा भा० मीरा दे तत् पु० संघवो जस-वंस भा० जसवंत दे तत्पुत्र सं० अचलदाससं० शामकरण कारितं प्रतिष्ठितं तप्रगच्छे भहारिक श्री विजय चंद्र सूरिभिः।

#### महावीरजी का मंदिर।

( 782 )

सं० १६५३ वर्षे वै॰ शु॰ १ वुधे श्री शांतिनाथ विवं गादहीआ गोत्रे सं॰ सुरताण भा॰ हर्षमदे पु॰ स॰ हांसा भा॰ लाडमदे पु॰ पदमसी कारितं प्रतिष्ठतं श्री तयागच्छे श्री हीर विजय सूरि पहे श्री विजयसेन सूरिभिः॥ पं॰ विनय सुन्दर गणिः प्रणमिति॥ श्री रस्तु॥

( 783 )

॥ ॐ॥ संवत १६८६ वर्षे वैशाख सु॰ ८ महाराज श्री गजसिंह विजयमान राज्य श्री मेडता नगर वास्तव्यं स्रोसवाल ज्ञातीय सुराणा गोत्रे वाई पूरा नाम्न्या पु॰ सक-

र्मणादि सपरिवार - श्री सुमतिनाय विवं कारित प्रतिष्ठित तपा गच्छाधिराज भहारक श्री बिजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्ठिताचार्य श्री श्री श्री श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिकर परिवृतैः॥

( 784 )

संवत १६७७ वर्षे वैशाख मासे अक्षय तृतीया दिवसे श्री मेहता वास्तव्य ऊ० ज्ञा॰ समद्रिक्षा गोत्रोय सा॰ माना भा॰ महिमादे पुत्र सा॰ रामाकेन भातृ राय संगच्छात भा॰ केसरदे पुत्र जईससी उपमोदास प्रमुख कुटुंब युतेन श्री मुनि सुब्रत विवं का॰ प्र॰ तपा गच्छे भहारक श्री पं श्री विजय सेन सूरि पहालङ्कार भ॰ श्री बिजय देव सूरि सिहै:।

(715)

सं० १६९० ज्येष्ट बदि ६ गुरौ श्री स्रोसलबाल ज्ञातीय गणधर चोपड़ा गोत्रीय स० कचरा प्रार्था कउडिमदे चतुरगदे पुत्र स० अमरसी प्रा० अमराटे पुत्ररतन स० अमी— पालेन पितृत्व चांपसी वृद्ध भातृ स० आसकरण लघु भातृ कपूरचन्द स्वभायां अपूर वदे पु० गरीबदासादि परिवारेण श्री अजितनाथ वि० का० प्र० वृ० खरतर गच्छा- घीश्वर श्री जिनराज सूरि सूरिचक्रवर्त्ति ॥

(786)

पह प्रभाकरे श्री अकबर साहि प्रदत्त युग प्रधान पद प्रवरेः प्रति वर्षाषाढीया वर्षाहकादि षामोसिका अमारि प्रवर्त कैः श्री-तं तीर्थीद्धि मीनादि जीव रक्षकेः श्री श्रात्रंजयादि तीर्थकर योचकैः। सर्वत्र गोरक्षा कारकैः पंचनदी पीर साधकैः युग प्रधान श्री जिन चन्द्र सूरिक्षः आचार्य श्री जिन सिंह सूरि श्री समय राजोपाष्याय॥ वा॰ हंस प्रमोद वा॰ समय सुन्दर वा॰ पुण्य प्रधानादि साधु युतैः।

( 787 )

संबत १६७९ ज्येष्ठ घदि ५ गुरुवारे पातसाहि श्री जिहांसीर विजय राज्ये साहियादा साहिजहां राज्ये ओसवाल ज्ञातीय गणघरचोपड़ा गोत्रीय स॰ नामा भार्या नयणादे पुत्र संग्राम भा॰ तोली पु॰ माला भा॰ माल्हणदे पु॰ देका भा॰ देवलदे पु॰ कचरा भाः कडिं इपे पु॰ अमरसी--भो॰ अमरादे पुत्ररत्न संप्राप्त श्रो अर्बु दाचल विमलाचल संघपति तिलक कारित युग प्रधान श्री जिन सिंह सूरि पह नंदि महोत्सव विधिध धर्म कर्त्त वय विधायक स॰ आस करणेन पितृवय चांपसी भातृ अमीपाल कपूरचन्द स्वभार्या अजाइबदे पु॰ ऋपभदास सूर दास आतृव्य गरीबदासादि सार परिवारेण श्रे योर्थ स्वयं कारित मर्माणीमय विहार शुंगारक श्री शांतिनाथ विवं कारित प्रति-ष्ठितं श्री महावीरदेव - - - परंपरायत श्री वृहत्खरतर गच्छाधिप श्रीजिन भद्र सूरि संतानीय प्रतिबोधित साहि श्री मदकव्यर प्रदत्त युग प्रधान पदवीघर श्री जिन चंद्र सूरि विहित कवित काश्मीर विहार वार सिंदूर गर्जणा विविध देशामारि प्रवर्त्त क जहांगीर साहि :प्रदत्त युग प्रधान पद साधक श्रीजिनसिंह सूरि पहोत्तं स लब्ध श्री अभ्यका वर प्रतिष्ठित श्री शत्रुंजयाष्ठमोद्धार प्रदर्शित भाण वडमध्य प्रतिष्ठित श्री पार्श्व प्रतिमा पीयूष वर्षण प्रभाव बोहित्थ वंशमण्डन धर्मश्री धारलदे नन्दन भट्टारक चक्रवर्त्ति त्री । जनराज सूरि दिन करैः ॥ आचार्य श्री जिन सागर सूरि प्रभृति यति राजैः ॥ सुत्रधार सुजा । प्रतिष्ठितं भ्रहारक प्रभु श्री जिन राज सूरि पुरंदरैः श्रा मेडता नगर मध्ये।

## ऋोसियां।

ओसियां एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, विशेषकर ओसवालों के लिये यह तीर्थ कप है। यहां पर बहुतसे प्राचीन कीर्त्ता चिन्ह विद्यमान है। शासन नायक श्री महा-वीर स्वामीके मन्दिरका कुछ दिनसे जीर्णोंद्वार का कार्य चल रहा है। सचियाय देवी का मन्दिर भी बहुत जीर्ण हो गया है और भी बहुतसे प्राचीन मंदिर इधर उधर टूटे फूटे पड़े हैं और समिपमें एक छोटी डूंगरी पर मुनियों के अनशनके स्थान पर चरण प्रतिष्ठित है।

#### मंदिर प्रशस्ति।

( 788 )

॥ अँ॥ जयित जनन मृत्यु व्याधि सम्बन्ध शून्यः परम पुरुष संद्यः सर्ववित्सर्वं दशीं। ससुर मनुज राजामीश्वरोनीश्वरोपि, प्रणिहित मितिभिष्यः समर्थते योगिवप्याः ॥ १ ॥ मिथ्या ज्ञान घनान्धकार निकरावष्टच्य सद्वोध दुग्दृष्ट्वा विष्टपम्द्रुवद् घनघृणः प्राणभृतां सर्वदा कृत्वा नीति मरीचिभिः कृत युगस्यादौ सहस्वां शुवत्प्रातः प्रास्ततमास्तनोतु भवतां भद्रं स नाभेः खुतः ॥ २ ॥ यो गांवाण सर्व-भिद् भिहितां शक्ति मश्रदृधा नः क्रूरः क्रीड़ा चिकीष्यां कृत - - - वृद्ध - - - मृष्ट्या यस्याहतो सौ मृति मित इयता नामरत्वं यतो भूत्युण्यः सत्युण्य वृद्धिं वितरतु भगवा-व्यस्य सिद्धार्थ सृनुः ॥ ३ ॥ स्वामिन्कं स्वन्विवासालय बन समयोसमाक माई - - - नस्यावसाने - - - उत महती काचिद्वयाय देषा इत्युद्भानतरात्मा हरि मित भयतः सस्व जेशच्य नीचैर्यत्पादांगुष्टकोद्याकनक नगपती प्रेरिते व्यांत्सवीरः ॥ १ ॥ श्री मानासीत्प्रभुरिह भुवि - - - यैक वीर स्त्रेलोक्येयं प्रकट महिमा राम नामास्येन चक्रे

शाक्रं दृढतरमुरी निर्देशालिङ्गनेषु स्वप्रेयस्या दशमुख वधीत्पादित स्वास्थ्य वृत्तिः ॥ ५ ॥ तस्या कापिक्छ प्रेम्णालक्ष्मणः प्रतिहारताम् ततोऽभवत् प्रतोहार वंशो-राम समुद्भवः ॥ ६ ॥ तद्वंशे सबशी वशी कृत रिपुः श्री वत्स राजोऽभवत्कीर्त्ता वर्षस्य तुषार हार विमछा ज्योत्स्नास्तिरस्कारिणी निस्मिन्मामि सुखेन विश्व विवरे नत्वेव तस्माद्वहिन्निर्गन्तुं दिगिभेन्द्र दन्त मुसल व्याजाद कार्ष्यीनमनुः ॥ ७॥ समुदा समुदायेन महता चमूः पुरा पराजिता वेन - - समदा॥८॥ - - समदारण तेनावनोशेन कृता भिरक्षैः सद्बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रैः। समेतमेतत्प्रियतं पृथिव्या मूकेशनामास्ति पुरं गरीयः॥६॥ --- सक्रान्तं परै: --- मिव श्री मत्पालितं यन्महोभुजा। तस्यान्तस्तपनेश्वर स्य अधन विभ्द्रशं शुभूतामभूरपृम्दृगराज कुं जर युतं सद्वी जयन्ती छतम् किं कूटं हिम - - - सृत रित - - - ॥ १० ॥ तद काय्यँ ताय्यं बचसा संसार - - - या ॥ ११ ॥ क्वचित् - - - रवुद्धयोधिकम धोयते साधवः क्वचित्पटु पटीयसो प्रकटयन्ति धर्म स्थितिम्। क्वचिन्तु भगबत्स्तुतिं पश्विठयन्ति यस्या जिरे -ध्वनिबदेव गाम्भीर्यंत ॥ १२ ॥ वीक्षणे क्षणदां स्वस्य वर्णलक्ष्मी विपश्चिताम् । बुद्धि-भंबत्यवद्यास्ते यत्र पश्यन्त्यदः सदा ॥ १३ ॥ आचार्यादेव्वंचन यन - - - निन - - -मुच्चैः सदर्शव - - - पयार्यः प्रतिध्यान दण्डम् सत्यं मन्ये यदु दित मिसोवा वादीतस-सन्तारसोयं भूयः प्रकट महिमा मण्डपः कारितोत्र ॥ १३॥ - - - किं चान्ह - - - - -यिकार त्रैव - - - - - - - - दधः । सारापितं येन सुबंश नाजा सद्दानस माणित मार्गणेन ॥ १५ ॥ पुत्रस्तस्या भवत्सौम्यो विणिग्जिन्दक संज्ञितः । इन्दुवत्कान्ति - - -लयः ॥१६॥ - - - चढुह्वरा - - ह्वषा प्रसाद युक्ता स्त्रयशो निरामा। सदानुसत्रों स्त्रपतिनदीनं मार्गणावात - - - तरगा ॥१७॥ तस्मात्तंस्यायभूद्धर्मां न्निवर्ग, - - - - - -- - - - - - - ॥ १८॥ यन्नाकारि सितेतरच्छिव - नत्वा दिनं याचितै घ्यथै न्नारिर्ध जनरपि प्रतिगतं यद्गेहमभ्यरिर्थतं । किं चान्यद्भवने दरोरु सरसि व्याप - -नीर नोर दिस्त "" ॥ १९॥ जिनेन्द्र धर्म पृति युक्त " योनयो

| """ताचे """कुमतेम्मनागि ।            | मि""। वंसत           | ोपिहि मण्डलेथवा   | न सन्मणीनां |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| भवतीहकाचता "" ॥२०॥ यदि व             | गिंद                 | संज्ञिता          |             |
| जाक्छावपि॥ २१॥ तत्र ब्रह्म वौ स्व    | गाँ सम्पाप्ते तनम    | हिलया। दुर्गया पू | तिमा कारि स |
| त्रघामनि ॥ २२ ॥ आम्रकार              |                      |                   |             |
| मिवागमे ॥                            |                      |                   |             |
| या कार्यं पूर्ति विद्धते यद्वद्धिकं॥ |                      |                   |             |
| हिको                                 |                      |                   |             |
| बतत्स भारता पुन्                     |                      |                   |             |
| विकलः सन्गोष्ठिकानु                  |                      |                   |             |
| कृतीय "" नेन जिनदेव घाम त            |                      |                   |             |
| द्वेजयत्री भूजयन्त """॥              |                      |                   |             |
| फाल्गुन शुक्क वृत्तीया भाद्र पदाजा " |                      |                   |             |
| र्याम ॥ प्राजापत्यं दघदपि मना गर     |                      |                   |             |
| करोवः पाया "" भुवन गुरुन्नति         |                      |                   |             |
| भर विन मन्मूई भिद्धां यर्वते घोषाव   | वन्मेरुम्म् रिनिर्न  | ाति इ             | दुते ः ।    |
| विश्विमुखच्छेद ः श्री मद्व           |                      |                   |             |
| अगवांसताव कितिनिर्न                  |                      |                   |             |
| प्ति श्री समा                        | <b>""प्रकट सुतार</b> | नो ''''' सूत्रध   | ारत्व ःःःःः |
| व्यिति दित मिदं।                     |                      |                   |             |

( 454)

#### तीरण पर।

(789)

सं० १०३५ आपाढ़ सुदि १० आदित्य बारे स्वाति नक्षत्रे श्री तोरणं प्रतिष्ठापिमिति

#### स्तम्भ पर।

(790)

सं १२३१ मार्ग सुदि ५ वांघल पुत्र यशोधर वोहिव्य मूला देवि - - -। .

### २४ माताके पट्ट पर।

( 791 )

सं॰ १२५६ कार्तिक सु॰ १२ सुचेत गुन्नी सहदिग पुन्नैः शशु दरदी सुखदी सल्ल सर्व प्रसादै चतुर्वि शति जिनः मातृ पहिका निज मातृ जन्हव श्रेयोर्थ कारिता श्री कक्क सूरिमिः प्रतिष्ठिता।

## मूर्तियों पर ।

(792).

सं॰ १०८८ फाल्गुन बिंद १ श्री नागेन्द्र गच्छे श्री बासदेव सूरि संघ नानेतिहड़ श्रीयार्थ राखदोव कारिता।

(793)

सं॰ १२३४ वैसाख सुदि १४ मंगल। नागदेव वर्षा शामपद धनाय शोधं। भार्या यशोदेव्या त्रामर्थं पोथं पदे। ( 958 )

( 794 )

सं० १२३४ वैशाख शुक्क १४ मंगलवार सार्व्वदेव सुत नागदेव तत्सुतेन पारी पारेन जिन तुत्रित सादेव मणि कुतेन।

( 795 )

सं १४३८ वर्षे आषाढ सुदि ९ शुक्रे मोढ़ वास्तव्य सा॰ डा-भार्या यससारदे भार्या सूमलदे सुत साहूण सामल पितृ मातृ श्रेयार्थं ठ० महिपालेन श्री पाश्वेनाथ विवं कास्ति आगम गच्छे श्रो जय तिलक सूरि उपदेशेन।

(796)

सं॰ ११८२ वर्षे वैशाख विद ५ श्री कोरंटकीय गच्छे सा॰ ३० शंष बालेचा गोत्रे सा॰ वास माल भार्या लक्ष्मीदे पुत्र ३ प्रता सिहा सूरांयाभी पितृ श्रेयसे श्री संभवनाथ विवं कारितं पुताकेन का॰ प्र॰ श्रो सावदेव सूरिभिः।

(797)

सं०१५१२ वर्षे फालगुन सुदि द शनि श्री उसम से० मार्या माणिक दें सुत रणाग्र भार्यायां १० पिथा भार्या चां सुतयो याते जूखाण श्री कुंधुनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठित श्री वृहद् तपापंकज श्रो विजय तिलक सुरि पहें श्री विजय धर्म सारे श्रो भूयात्॥

( 798 )

सं० १५३१ वर्षं माघ सुदि ५ दिने सीढ ज्ञातीय मंत्रि देव वकु सुत मंत्रि सह साइन ताभ्यां श्री धर्म नाथ विवं पित्रो श्रेयसे प्रतिष्ठित श्री विद्याधर गच्छे श्री हेम प्रभु सूरि मंडलिराभ्यां कृतः। (799.)

सं० १५१६ वर्षे माघ सु० ५ गुरौ गंधार वास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय सा० शिवा-भार्या माणिक्यदे नाम्नी तयो सुत सा० लोजकेन भा० भम्मादे धर्मादे नाम्नी युतेन स्वमात्री श्रीयसे श्रो विमल नाथ विवं कारितं प्रतिष्ठा श्री वृहत् तपा पक्षे श्रो उदय सागर सूरिभिः।

(800)

सं १६१२ वैशाख सुदि ५ दिने श्रो छालूणं करापितं।

( 801 )

स॰ १६८३ ज्येष्ठ सु॰ ३ कडुया मित गच्छे भादेव। पुत्री राजवाई केन श्री सम्भव वित्रं सा॰ तेजपालेन प्र॰।

( 802 )

संवत् १७५८ वर्षे आषाढ़ सुदि १३। रिववार शुभ दिने श्री वृहत् खरतर गच्छे भहारक श्री जिन राज सूरि। गणे शिष्य - - - ।

नींवमें प्राप्त मूर्तिके टूटे चर्ण चौकि पर।

( 803 )

, ॐ संवत् ११०० मार्गाशिर सुदि ६ -- " - " - " साली भद्र - - - म - देव कर्म श्रीयोधं कारित जिनेत्रिकम् - " - ।

## श्री सचियाय माताका मंदिर।

( 804 )

सं० १२३६ कार्तिक सुदि १ बुधवारे अदो ह श्री केल्हण देव महाराज राज्ये तत्पुत्र श्री कुंमर सिंहे सिंह बिक्रमे श्री माडव्य पुराधिपती - - - दिनकान्वीय कीर्ति पाल राज्य बाहके तद्भुक्ती श्री उपकेशीय श्री सिंज्ञका देवि देव ग्रहे श्री राजसेवक गुहिल गो क्रय विषयी धारा वर्ष ण श्री क संस्थिका देवि मिक्त परेण श्री संस्थिका देवि गोष्ठि-कान् भाणत्वा तत्समक्ष तइयं व्यवस्था लिखापिता। यथा। श्री सस्थिका देवि द्वारं भोजकेः प्रहरमेकं यावदुद्वाद्य द्वार स्थितम् स्थातव्यं। भोजक पुरुष प्रमाणं द्वादश वर्षीयोतपरः ! तथा गोष्ठिकैः श्री सस्थिका देवि कोष्ठागारात् मुग मा।०॥ घृत कर्ष १ श्रीजकेम्यो दिनं प्रति दातव्यः॥

( 805 )

संवत् १२३८ चैत्र सुदि १० गुरी घोर बड़ांशु गोत्रे साधु बहुदा सुत साधु जालहण तस्य भार्या सूहवं तयोः सुतेन साधु माणहा दोहित्रेन साधु गयपालेन—सिच्चको देवि प्रासाद कर्मणि चंडेका शीतछा श्री सिच्चका देवि क्षेमं करी श्री क्षेत्र पाल प्रतिमाभिः सहितं जंघा घरं आत्म श्रेयार्थं कारितं।

( 806 )

संवत् १२१५ फालगुन सुदि ५ अदोह श्री महाबीर रथशाला निमिन्नं पालिह्या धीय देव चन्द्र बधू यशोधर भार्या सम्पूर्ण श्राविकया आत्म श्रीयार्थं आत्मीय स्वजन वर्गा समन्तेन स्वगृहं दत्तं। (807)

सं० १२४५ फाल्गुन सुदि ५ अदोह श्री महाबीर रथशाला निमित्तं - - - - - पाल्हिया धीत देव चंड बधू यशधर भार्या सम्पूर्ण श्राविकया आत्म श्रीयार्थं समस्त गौष्ठि प्रत्यक्षं च आत्मीया स्वजन वर्गा समतेन आत्मीय गृहं दत्तं।

## हूंगरीके चरण पर।

(808)

सं० १२४६ माघ बदि १५ शनिवार दिने श्री मिजिनभद्रोपाध्याय शिष्यैः श्री कनक प्रभ महत्तर मिश्र कायोटसर्गः कृतः ।

## पाली।

यह भी मारवाड़का एक प्राचीन स्थान है। यहां के छैख पण्डित रामानन्द जीने संग्रह किया है।

## नौलखा मंदिर।

(809)

संवत् ११४४ वैशाख बादि ७ पिल्लका चैत्ये वीर ।

(810)

संवत् ११४४ ज्येष्ठ वदि ४ शीधरेल - - - ।

( 200 )

( 811 )

संवत् १९४४ माघ सु॰ ११ वीर उल्लदेश कुलिकायां पुर्ल्ड भाजिताम्यां सांत्याह्र कृतः श्री ब्राह्मी गच्छां प्रदेवाचार्येन प्रतिष्ठितः।

(812)

संवत् ११५१ आसाह सुदि = गुरी ---।

( 813 )

॥ अं ॥ संवत् ११७८ फाल्गुन सुदि ११ शनी श्री पिल्लिका श्री वीरनाय महा चेत्ये श्री मदुद्योतनाचायं महेश्वराचार्यामनाय देवाचार्य गच्छे साहार सुत धार संघण देवी तयोर्मस्य धनदेव सुत देवचन्द्र पारस सुत हरिचन्द्रभयां देव चन्द्र सार्या वसुन्यरिस्तस्या निमित्तं श्री ऋषभ नाथ प्रथम तीर्थंकर विवं कारितं गोत्रार्थं च मंगलं महावीरः।

(814)

अं। संवत् १२०१ ज्येष्ठ बदि ६ रबी श्री पिल्लकायां श्री महाबीर चैत्वे महामात्य श्री आनन्द सुत महामान्य श्रो पृथ्बीपालेनात्मश्रीयोथं जिन युगलं प्रदत्तम् श्री अनन्त नाथ देवस्य।

( 815 )

ॐ। संवत १२०१ ज्येष्ट बदि ६ रबी श्री पिल्लकायां श्री महाबीर चैत्ये महाबान्य श्री आनन्द सुत महामान्य श्री पृथ्वी पालेनात्म श्रीयोधं जिन युगलं प्रदत्तम् श्री विमल नाथ देवस्य। ( **%% )** ( 816 )

सं १५ - - सुदि ३ सा - - - का० सा० मद्या - - स्व श्रेयसै श्रो कुंधनाथ विवं का० प्र० श्री मिन्नमाल गच्छे।

( 817 )

संवत् १४०६ वर्षे भाद्र सुदि ५ रबी - - ।

(818)

सं० १५१३ माच सुदि ३ दिने उक्केस सा० मदा भा० वालहदे पुत्र सा० क्षेमाकेन भा० सेलखू भातृ हेमा कान्हर मल प्रमुख कुटुंब युतेन श्रो अजित नाथ विवं का० प्र० तपा श्री रस्न शेखर सूरिभिः।

(819)

सं० १५२६ वर्षे माह सु० ५ रवी ऊ० भोगर गो० सा० राणा भा० रत्नादे पु० चाहड़ भा० रहणे पु० खरहथ खादा खात खना धितृ श्रो नेमिनाथ विव कारि० श्रो नागेन्द्र गच्छे प्रतिष्ठित श्री सोम रत्न सूरिभिः।

( 820 )

संवत् १५३२ वर्षे चेंत्र सुदि ३ गुरु ऊ॰ गुगलिया गोत्र सा॰ खीमा पुत्र काजा भा॰ रतमादे पु॰ वरसा नरसा धादा भार्या पुत्र सहितेन स्व श्रेयसे श्रो'संडेर गच्छे श्री जिशो भद्र सूरि संताने श्रो चंद्र प्रभ स्वामि विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सािल सू - -।

( 82I )

स॰ १५३८ वर्षे उबेच्ठ सुदि १० थ्री ऊकेश वंशे गणधर गोत्रे साधु पासड़ भार्या छलमादे पुत्र सा॰ भोजा सुन्नावकेण भातृ सा॰ पदा तत्पुत्र सा॰ कोका प्रमुख परिवार

सहितेन स पुण्यार्थं श्री संभवनाथ विव कारित प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्रो जिन प्रद्र सूरि पहे श्रो जिन चन्द्र सूरिभिः॥

(822)

सं० १५३४ वर्षे फागुन गु० २ गुरी ऊ० चृदालिया गोत्रेच ऊ० सा० सिक्षा भा० सहागदे पुत्र सा० देवाकेन भार्या दाड़िमदे पुत्र आसा भार्या ऊमादे इत्यादि कुटुंब युतेन स्व श्रेयसे श्री संभवनाय विंवं का० प्रति० श्री सूरिभिः श्री वीरमपुरे।

(823)

संवत् १५३६ वर्षे फालगुन सुदि ३ रवी फीफलिया गोत्रे सा॰ मूला पुत्र देवदत्त जार्या साह पुत्र सा॰ वरु श्रावकेण भार्या नामल दे परिवार युतेन श्रो आदिनाथ विद्यं श्रोयसे कारितं श्री खरतर गच्छे श्रो जिन भद्र सूरि पहे श्री जिनचन्द्र सूरि श्री जिन समुद्र सूरि प्रतिष्ठितं।

(824)

संवत् १५५५ वर्षे जेष्ठ वांद १ शुक्रे उक्केस न्यातीय काकरेचा गोत्रे साह जारमल पुः जदा चांपा जदा भा॰ रूपी पु॰ वाला खंतावाला भा॰ वहरङ्गदे सकुटुं व श्रे॰ उदा पूर्व पु॰ श्री चंद्र प्रभ मूलनायक चतुर्विशति जिनानां विवं कारितं प्रतिष्ठित श्री संहेर गच्छे श्रो जसो भद्र सूर्रि सन्ताने श्री शांति सूरिभिः।

(825)

सम्बत् १६८६ वर्ष वैशाख सुदि ८ शनी महाराजाधिराज महाराज श्री गज सिंह बिजय मान राज्ये युवराज कुमार श्री अमर सिंह राजिते तत्प्रसाद पात्र चाहमान वशावतन्स श्री जसवन्त सुत श्री अगन्नाथ शासने श्री पाली नगर बास्तव्य श्री श्री माल ज्ञातीय सा॰ मोटिल भा॰ सोभाग्यदे पुत्र रतन सा॰ डुंगर भाखर नाम आतृ द्वयेन सा॰ डुंगर भा॰ नाथदे पुत्र सा॰ रूपा रायसिंह रतन सा॰ पीत्र सा॰ टीला सा॰ भाखर भा॰ भाखलदे पुत्र ईसर अरोल प्रमुख कुटुंव युतेन स्व द्रव्य कारित नवलखाल्य प्रसादोयरि श्री पार्श्वनाथ विवं सपरिकरा स्व श्रे यसे कारितं प्रतिष्ठापितंच स्व प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितंच श्रीमदकवर सुरत्राण प्रदत्त जगद्गुरु विकद धारक तपा गच्छाधि-राज झहारक श्री हीर विजय सूरि पह प्रभाकर महारक श्री विजयसेन सूरि पहालंकार भहारक श्री बिजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह प्रमुख परिकर परिकरितेः ओं श्री पल्लीकीये द्योतनाचार्य गच्छे ब्रद्वी भादा मादा की तयोः श्रे वार्थ लखमण सुत देशलेन रिखभनाथ प्रतिमा श्री वीरनाथ महाचैत्ये देवकुलिकायां कारित ॥

(826)

संवत् १६८६ वर्षे वैशास मासे शुक्क पक्षे अति पुण्य योगे अष्टमी दिवसे श्री
मेड़ता नगर वास्तव्य सूत्र धार कुधरण पुत्र सूत्र॰ ईसर हदाह सा नामिन पुत्रे लखा बोसा सुरताण ददा पुत्र नारायण हंसा पुत्र केशवादि परिवार परिवृत्तैः स्वश्रेयसे श्री महावीर विवं कारित प्रतिष्ठापितं च श्री पाली वास्तव्य सा॰ दुगर भाखर कारित प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं च महारक श्री विजय सेन सूरि पहालंकार भहारक श्री श्री श्री विजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय सिंह सूरिभिः।

(827)

सं० १६८६ वर्षे वैसाख मासे शुक्क पक्षे पुण्य योगे अष्ठमी दिससे महाराजाधिराज महाराज श्री गजिसह विजयमान राज्ये तत्सुस युवराज कुमार श्री अमर सिंह राजिते तत्प्रसाद पात्रं चाहमान वंशावतंस श्री जगन्नाय नाम्नि श्री पालि नगर राज्यं कुर्वित तन्नगर बास्तव्य श्री श्री माल ज्ञातीय सा॰ मोटिल भा॰ सोभाग्यदे पुत्र रत्न सा॰ भाखर नाम्ना भा॰ भावलदे पुत्र स॰ ईसर अटोल प्रमुख परिवार युतेन स्व श्री यसे श्री

खुपार्श्व विवे कारितं प्रतिष्ठापितं स्व प्रतिष्ठियां प्रतिष्ठितं पातशाह श्री मद्कवर शाह प्रदत्त जगद्गुरु विरुद् गारक तप गच्छाधिपति प्रतिष्ठिताचार्य श्रो विजय सेन सूरि।

(828)

सं० १७०० वर्षे माच सित द्वादश्यां बुधे श्री श्री योधपुर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय मुहंणोत्र गोत्रे जयराज भार्या मनोरथ दे पुत्र सुभा पु॰ ताराचन्द भाज राजादि युतेन श्री शोतल पार्श्व वीर नेमी मूर्त्ति स्फूर्ति मत्कोशं विशन्ति जिन विव विराजित दल दशकं चतुर्वि शांति जिन कमल कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे भहारक श्री विजय देव सूरि आचार्य श्री विजय सिंह निटेशात् उ॰ सप्तमे चंद्र गणिभिः।

## श्री गोड़ी पाइवंनाथजीका मंदिर।

## मूलनायकजी पर।

(829)

संवत् १६८६ वर्ष वैशास सुदि र राजाधिराज महाराज श्री गजसिंह विजय मान रोज्ये मेड्ना नगर वास्तवय - - - - हा वंशे कुहाड़ गोत्रे सा॰ हरणा भार्या मिरादे पुत्र सा॰ खतवंत केन स्व श्रेयसे श्री पाश्वंनाथ विवं कारितं स्थापितं च। महाराणा श्रीजगतिसंह बिजय राज्ये श्री गोड़वाड़ देशे श्री विजयदेव सूरीश्वरोपदेशतः वीघरला। बास्तब्य समस्त संघेन। शिश्वरिराया उपरि निर्माणितेन विवेन प्री॰ श्रा प्रतिष्टितंच तप गच्छाधिराज महारक श्रो मदकवर सुरजाण प्रदत्त जगद्गुरु विरुद् धारक भ॰ हीर विजय सूरीश्वर पह प्रभाकर महारक श्री विजय सेन सूरीश्वर पहालंकार महारक श्री विजय देव सूरिभिः स्वपद प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिकार परिकरितेः।

### छोढारो बासका मंदिर।

(830)

कें हों श्री नमः ॥ श्री पातिसाह पुण साहजी विजय राज्ये। संवत् १६८६ वर्षे वेशाख सिताष्टमी शनिवासरे महाराजाधिराज महाराजा श्री गजसिंह जी विजय राज्ये श्री पालिका नगरे सोनिगरा श्री जगंनाथ जी राज्ये ऊपकेस ज्ञातीय श्री श्री माल चंडालेचा गोत्रे सा॰ गोटिल भार्या सोभागदे पुत्र सा॰ हुंगर भातृ सा-भापर — नामभ्यां — हुंगर भार्या नाथलदे पुत्र रूपसी राई त्यचर मना भाषर भार्या चाचलदे पु॰ इंसर आयेल रूपा — पु॰ टोला युतेनं स्व श्रे यसे श्री शांतिनाथ विवं कारापितं प्रतिष्ठते ॥ श्री चेत्र गच्छे शार्दूल शाखायां राज गच्छान्वये भ॰ श्री मानचन्द्र सूरी तत्पहें श्री रत्नचन्द्र सूरि वा॰ तिलक चंद्र मु॰ पति रूपचंद्र युतेन प्रतिष्ठ। कृता स्व श्रे योर्थे श्री पालिका नगरे श्री नवलपा॰ प्रासादे जोणोंद्वार कारापित मूल नायक श्री पाश्वंनाथ प्रमुख चतुर्विशति जिनानां विवं प्रतिष्ठापितानि सुवर्णमय कलश डंडे रुप्य सहस्र ५ द्रव्य व्यय कृते नाव बहु पुन्य उपाजितं खन्य पृतिष्ठा गुरजर देशे कृता श्री पाश्वं गुरु गोत्र देवी श्री अभिवका प्रसादात् सर्व कृदुम्ब वृद्धि भू यात्॥

#### श्री शांतिनाथजी का मंदिर।

(831)

संवत् ११४५ आषाढ सुदी ६ - - - । . .

#### श्री सोमनायका मंदिर।

(839)

संवत् १२०६ द्वि॰ ज्येष्ठ बदि १ अदो ह श्री पल्लिकायां ग्रामे अणहिल पाटकाचिष्टित

समस्त राजावलो बिराजित परम भहारक महाराजाधिराज परमेश्वर उमापित वर लब्ध - --- - - - - निज विक्रमे रणांगन विनिर्जित शाकं भरी मूशल श्री मत्कुमार पाल देव कल्याण विजय राज्ये - - - - ।

## नाडोल।

मारवाड़के देसूरी जिलेके समीप यह स्थान भी बहुत प्राचीन है।

#### श्री आदिनाथजी का मंदिर।

(833)

ॐ संवत् १२१५ वैशाख सुदि १० भीमे वीसाडा स्थाने श्री महावीर चैत्ये समुदाय सिहतैः देवणाग नागड जोगड सुतैः देम्हाजवरण जसचन्द्र जसदेव जसघवले जसपालैः श्री नेमिनाथ विवं कारितं ॥ वृहद्गच्छीय श्री मद्देव सूरि शिष्येन पं० पद्मचन्द्र गणिना प्रतिष्ठितं ॥

(834)

उन्। संवत् १२१५ वैद्याख सुदि १० भीमे वीसाडा स्थाने श्री महावीर चैत्ये समुदाय सहितै: देवणाग नागड जोगड सुतैः देम्हाजधरण जसचन्द्र जसदेव जसधवल जसपालैः श्री शांतिनाथ विवं कारितं ॥ प्रतिष्ठितं वृहद्गछीय श्री मन्मुनिचन्द्र सूरि शिष्य श्री महे व सूरि विनेवेन पाणिनीय पं॰ पद्मचन्द्र गणिना। यार्वाद्वि चन्द्र खीस्यातां सप्रौजिन प्रणीतोस्ति। तावज्जाया देच जिन युगलं वीर जिन भुवने।

( 605)

(835)

संवत् १४३२ वर्षं पोह सुदि-यवत जैता भार्या॰ कह पुत्र नामसी भार्या कमालदे पितृष्य निमित्तं श्री शांति नाथ विव कारापित्तं मितिष्टितं श्री नांवदेव सूरिभिः॥

(836)

सं० १८८५ वै० शु॰ ३ बुधे प्राग्वाट श्रे॰ समरसी सुत दो॰ धारा भा॰ सूहबदे सुत दो महिपाल भा॰ माल्हणदे सुत दो॰ मूलाकेन पितृव्य दो॰ धर्मा स्नातृ दो॰ माईआभ्यां च दो॰ महिपा श्रेयसे श्री सुविधि विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रो तपागच्छेश श्री सोम सुदर सूरिभिः।

(,837)

श्री चन्दा प्रभु विवं। सं॰ १६८६ प्रथमाषाढ़ विद ४ शुक्के राजाधिराज श्री गज सिंह प्रदत्त सकल राज्य व्यापाराधिकारेण मं॰ जेसा सुत जयमलल जी नाम्ना श्री चन्द्र प्रभु विवं कारितं प्रतिष्ठापितं स्वप्रतिष्ठायां श्री जालोर नगरे प्रतिष्ठितं च तपागच्छा-धिराज भ॰। श्री इरि विजय सेन सूरि पहालंकार भ। श्री विजय सेन सूरि पहालंकार पातशाहि जहांगीर प्रदत्त महातपा विरुद्ध धारक भ॰ श्री ५ श्री विजयदेव सूरिभिः स्व पद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह सृरि प्रमुख परिवार परिकरितैः राणा श्री जगत सिंह राज्ये नाहुल नगर राय विहारे श्री पद्म प्रभु विवं स्यापित ॥

(838)

नगर वास्तव्य मणोत्र जीसा सुतेन। ज्यमछ जी केन श्री शांतिनाथ विवं कारित

प्रतिष्ठापित स्व प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितं च श्री तपा गच्छे रा श्री ५ श्री विजय देव सूरितिः स्व पहालंकार आचार्य श्री ५ श्री विजय सिंह सूरि प्रमुखः स परिवारः॥

#### ताम्र शासन। ॥

( 839 )

ओं ॥ ओं नमः सर्वज्ञाय । दिसतु जिन कनिष्ठः कर्म यंथ क्षयिष्ठः परिहृत मद् मार क्रोध लोभादि वारः। दुरित शिखरि सम्बः स्वो वशीयं च सम्ब स्त्रिभुवन कृतसेवा श्रो महाबीर देवः ॥१॥ अस्ति परम आजल निधि जगति तले चाहुमाण वंशोहि तत्रासोन नड्छे भूपः श्री लक्ष्मणादौ ॥२॥ तस्मात् वभूव पुत्रो राजा श्री सोहिया स्तदन् सूनः। श्रो बिल राजो रीजा विग्रह पालोनू चिपत्व्यं ॥३॥ तस्यात्तनुजो भूपालः श्री महेन्द्रदेवाख्यः। तज्जः श्री अणहिल्लो नृपति वरो भूत पृथुल तेजः ॥१॥ तत्सूनुः श्री वाल प्रसाद इत्यजनो पार्थिव ध्रेष्टः। तद्भाताऽभूत क्षितिषः सुभटः श्री जैंद्र राजारूयः ॥५॥ श्री पृथिबी पाछोऽभूत् तत्पुत्राः सौर्यवृत्ति शोभाढ्यः। तस्मादभवतभाता श्रो जोजल्लो रण रसात्मा॥६॥ तदेव राजो भूच्छ्रीमान् आशा राजः प्रताप वर निलयः। तत्पुत्राः क्षोणिपः श्री अल्हण देव नामाभूत् ॥१॥ यस्य प्रताप प्साले संकुल दिक् चक्र पृथुल विस्तारं । सिंचंति सुदिताहित गण छलना नयन सिंखलीयैः ॥६॥ सीय महा क्षितिशः सार्रामटं बुद्धिमान् चिन्तयत । इह संसार असारं सर्वतं जनमादि जनतूनां ॥६॥। यतः। गर्भ स्त्रि कुक्षिः मध्ये पल रुधिर बसा मेदसा बहु पिण्डो मातु प्राणांतकारी पुसवन समये पूर्णिनां स्थान्नु जन्मा धम्मादीनामवेता भवतिहि नियतम् बाल भाव स्ततः स्यात् तारुण्यम् स्वरूप मात्रं स्वजन परिभव स्थानता वृद्ध भावः ॥१०॥ खशोतोस्रोत तुल्यः स्नणः मिह सुबदाः सम्पदो दृष्ट् नष्टः प्राणित्वं चंचलं स्याद्वमुपरि यथा तोर विन्दुन्ने लिन्याः ज्ञादवैमं स्व

अ यह तामापत्र प्रसिद्ध कर्नेल टड साहव यहांसे लेकर विलायतके रयल प्रशियाटिक सुसाइटीमें दान किया है ।

पित्रो स्पृहयनमरताम् चैहिकम् धभ्मं क्षोर्त्ति देशान्तो राज पुत्रान् जन पद गणान् बोधयत्येव बोस्तु ॥११॥ सं० १२१८ धर्षे श्रावण सुदि १४ रवी अस्मिन्नेव महा चतुर्दशी पर्व्वणी। स्नात्वा घीत पटे निवेश्य दहने दत्वाहुनीन् पुण्य कृन् मार्राण्डस्य तमः प्रपाटन पटोः सम्पर्ध चावंजजलि । त्रैलाकस्य प्रभुं चराचर गुरुं संस्नप्य पंचामृतैः ईशानं कनकान्न वस्त्र नदनैः सम्पूज्य विद्यां गुरुं ॥१२॥ अनुतिल कुशास-तोदकः प्रगुणो भूता पसःयकः पाणिः शासनमेनमयच्छत यावत् चंद्राकं भूपालं ॥१३॥ श्री नहु ल महास्थाने श्री संडेरक गच्छे श्री महाबीर देवाय श्री नड्डूल तल पद गुल्क मंडिपकायां मासानुमासं धूप बेलाधं शासनेन द्र॰ ५ पंच प्रादात् अस्य देवरस्यनं भुंजानस्य अस्मद्वंशे जियभवि भोक्तिभारपरैश्च परिपंथाना न कार्या। यदः सामा-न्योयं धर्म सेतु नृपाणां काले काले पालनीयो भवद् भिः सर्वान् एवं भाषीनः वार्थिवेन्द भूयो भूयो याचते रामचन्द्रः ॥१४॥ तस्मात्। अस्मदन्वयजा भूषा भावी भूपतयश्च ये। तेषामहं करे लग्नः पालनीयं इदं सदा ॥१५॥ अस्मद्वंशे परीक्षीणे यः कश्चिन् नृपति भेवेत् तस्याहं करे लम्नोस्मि शासनं न व्यतिक्रमेत् ॥१६॥ यहभिवं-सुधा मुक्ता राजकैः सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं ॥१७॥ पष्टि वर्ष सहस्राणि स्वर्गे तिष्ठित दानदः आच्छेता चानुमंत्ता च तान्येव नरकम् वशेत्॥१८॥ स्व दत्तं पर दत्तं वा देव दायं हरेत यः स विष्टायां कृमिभुं त्वा - पितृतिः सह मज्जित ॥१६॥ शून्याटवो व्यतीयासु शुब्क कोटर बासिनः। कृष्णा हयोभि जायंते देव दायम् हरंति ये ॥२०॥ मङ्गलं महा श्रोः। प्राम्बाट वंशे घरणिग्ग नाम्नः सुतो महो मात्यवरः सुकर्मा वभूव दूताः पृतिभा निवासो लक्ष्मीधरः श्री करणे नियोगी ॥२१॥ आसीत् स्वच्छ मला मनोरथ इति प्राग् नैगमानां कुले शास्त्र ज्ञानं सुधारस प्लियत धिष्टज्जो भवत वासलः। पुत्रस्तस्य वभूव लोक वसनिः श्रो श्री धरः श्री धरे सूपास्ति रचयांचकार छिलिखं चेदं महा शासनं ॥२२॥ स्व हस्तोयं महाराज श्री अरुहण देवस्य।

## तामापत्र ( महाजनों के पास )

(840)

ॐ स्वस्ति॥ श्रिये भवंतु वो देवा ब्रह्म श्रीधर शंकराः। सदा विरागवंतो ये जिना जगित विश्रु नाः ॥१॥ शाकंभरी नाम पुरे पुरासी च्छ्री चाहमानान्त्रय लब्ध जन्मा। राजा महाराज नतांहि युग्मः ख्यातो वनौ वाक्पति राज नामा ॥२॥ नड्डू हे समाभूत्तदोय तनयः श्री लक्ष्मणा भूपति स्तरमात्तवर्व गुणान्वितोः नृपवरः श्री शोमि-तारुयः सुतः। तस्मा च्छ्री बिलराज नाम नृपतिः पश्चात् तदीयो मही ख्यातो विग्रह पाल इन्याभिधया राज्ये वितृव्योऽ भवत् ॥३॥ तस्मित्तीव्र महा प्रताप तरणिः पुत्रो महेंद्रो भवतज्ञा च्छी अणहिल्ल देव नृपतेः श्री जेंद्रराजः सुतः। तस्माद्दुईर बैरि कुंजर बघ प्रोत्ताल सिंहीपमः सत्कीर्चा धवलाली कृताखिलजग च्छ्री आशराजी नृपः ॥१॥ सत्पुत्रों निज विक्रमार्जित महाराज्य प्रतापोदयो यो जग्राह जयश्रिय रण भरे व्यापाद्य सीराष्ट्रकान्। शौचाचार विचार दानव सति न इंड्ल नाथो महा संख्योल्पादित वीर वृत्तिरमलः श्री अल्हणो भूपतिः ॥५॥ अनेन राज्ञा जन विश्रुतेन। राष्ट्रौड वंश जव रा सहलस्य पुत्रो अन्नल्ल देवीरिति शील विवेक युक्ता। रामेण बै जनकजेव विवा-हिता सरै ॥६॥ आभ्यां जाताः सुपुत्रा जगाधयो रूप सींदर्य युक्ताः। शस्त्रेः शास्त्रेः प्रगल्भाः प्रवर गुणः गणास्त्यागवन्तः सुशोलाः उपेष्ट श्री केल्हणाख्य स्तद्नु च गज सिंह स्तथा कीर्ति पालो। यद्वन्नेत्राणि शंभो स्ति पुरुष वदथामीजने बंदनीयाः ॥९॥ मध्यादमोसां परिवारानथो ज्येष्ठोगं जः. क्षीणि तले प्रसिद्धः। कृतः कुमारो निज राज्य धारी श्री केल्हणः सर्व्व गुणोरुपेतः ॥६॥ आभ्यां राज कुल श्री आल्हण देव क्मार श्री केल्हण देवाभ्यां राजपुत्र श्री कोर्त्ति पालस्य प्रसादे दत्ता नडूलाई प्रतिबद्ध द्वादश ग्राम नतोराज पुत्र श्री कीर्त्तापालः। संवत् १२१६ श्रावण वदि ५ सोमे ॥ अद्येहं श्री नहुले स्वात्वा धौतवाससी परिधाय तिलाक्षत कुश प्रणयिनं दक्षिण करं कृत्वा देव। नुदकेन संतर्घ। वहलतम तिमिर पटल पाटन पटीयसी निःशेष पातक पंक प्रक्षा-लनस्य दिवाकरस्य प्जां विधाय। चराचर गुरुं महेरवरं नमस्कृत्य। हुत भुजि होम द्रव्याहुती दूरवा निलनी दल गत जल लव तरलं जीवितब्यमाकलय्य। ऐहिकं पारित्रकं च फलमंगीकृत्य स्व प्णय यशोभि वृद्धये शासनं प्रयच्छति यथा॥ श्री नड्लाई ग्रामे श्री महावोर जिनाय नड्लाई द्वादश ग्रामेषु ग्रामं प्रति द्वी द्रम्मी स्नपन विलेपन दीप धूपोपभोगार्थं। शासने वर्षं प्रति भाद्रपद मासे चंद्राक्कं क्षिति कालं यावत् प्रदत्तौ॥ नदू लाई ग्राम । सूजेर । हरिजी कविलाडं । सोनाणं । मोरकरा । हरवंदं माडाड । काण सुवं। देवसूरो। नाडाड मजबड़ो। एवं ग्रामाः एतेषु द्वादश ग्रामेषु सर्व्वदाप्यसमामिः शासने दत्ती । एभिर्ग्रामैरधुना संवत्सरं लगितवा सर्वदापि वर्षं प्रति भाद्र पदे दासव्यी । अत ऊर्द्धं केनापि परिपंथना न कर्त्तव्या। अस्मद्वंशे व्यतिक्रांते योऽन्यकोपि ऋविष्यति तस्याहं करे लग्नो न लोप्यं मम शासनं । पष्ठि वर्ष सहस्राणि स्वर्गो तिष्ठति दायकः। आच्छेत्ता चानुमंता च तान्येव नरके वसेत्॥ वहुं अर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं॥ स्व इस्तोयं महाराज पुत्र श्री कीति पालस्य ॥ नैगमान्वय कायस्य साढनप्रा शुभं करः दामोदर सुतो लेखि शासनं धर्म शासनं ॥ मंगलं महा श्रीः ॥

(841)

संवत् १२१३ वर्ष मार्गा विद १० शुक्रे ॥ श्रीमदणहिल्ल पाटके समस्त राजा बली समलं कृत परम भ्रष्टारक महाराजाधिराज प्रमेशवर उमापित बर लब्ध प्रसाद प्रीद प्रताप निज भुज विक्रम रणं गण विनिज्जित शाकंभरी भूपाल श्री कुमार पाल देव कल्याण विजय राज्ये। तत्पाद पद्मोपजीविनि महामात्य श्री बहड़ देव श्री श्री करणादी सकल मुद्रा ब्यापारान्परि पंथयित यथा। अस्मिन् काले प्रबर्त्तमाने पोरित्य बोडाणान्वये महाराज्ञ० श्री योगराज स्तदे तदीय सुत संजात महामंडलीक० श्री वंस्त

राजस्तदस्य सुत संजात उनेक गुण गणालंकृत महा मंडलीक० श्री मता प्रताप सिंह शासन प्रयच्छिति यथा। अत्र नदूल डागिकायां देव श्री महाबोर चैत्ये। तथाऽारण्ट-नेमि चैत्ये शील बंदडो ग्रामे श्री अजित स्वामि देव चैत्ये एवं देव त्रवाणां स्वीय धर्मा-र्थे वद्यं मंडिपका मध्यात् समस्त महाजन भट्टारक ब्राह्मणाद्य प्रमुख प्रदत्त त्रिहाइको रूपक १ एकं दिन प्रति प्रदातव्यामदं। यः कोपि लोपियति सो ब्रह्महत्या गो हत्या सहस्रेण लिप्पते। यस्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्य तदा फलं। बहुमि वंसुधा भुक्ता राजिभः। यः कोपि बालयित तस्याहं पाद लग्न स्तिष्टामीति। गौडान्वये कायस्य पण्डित० महीपालेन शासनिमदं लिखितं।

# नाडलाई।

वर्तमानमें मारवाड़ के देसूरी जिड़े के नाडी छके पास एक छोटासा गांत्र है परन्तु प्राचीन कालमें यह एक बड़ा आवादी नगर था और वही स्थान है कि-संवत दश दाहोतरे बदिया चोरासी बाद। खेड नगर थो लाबिया, नारलाई प्रासाद ॥१॥ यहां पर बहुतसे प्राचीन जैन मंदिर वर्सामान हैं।

## श्री आदिनाथजी का मंदिर।

(842)

संवत् ११८७ फालगुन सुदि १४ गुरुत्रार श्री पंडेरकान्त्रय देशी चैत्य देव श्री महावीर दत्तः। मोरकरा ग्रामे घाणक तैल बल मध्यात् चतुर्थ माग चाहुमाण पत्त्रां सुत विंतराकेन कलसो दत्तः॥ रा॰ वाच्छल्य समेत। साखिय भण्डौ नागं सिउ। जतिवरा बीहुरा पोसरि । लष्मणु । बहुभिष्वंसुधा भुक्ता राजिभिः सागरादिभिः । जश्य जस्य यदा भूमि । तस्य तस्य तदो फलं ॥१॥

(843)

अं॥ संवत् १९६६ माच सुदि पंचम्यां श्रो चाहमानान्वयं श्री महाराजाधिराज रायपाल । देव तस्य पुत्रो रुद्रपाल अमृत पाली । ताभ्यां माता श्री राज्ञो मानल देवी तया नदूल डागिकायां॥ सतां परजतीनां राजकुल पल मध्याद पलिका द्वयं। घाणकं प्रति धम्मीय प्रदत्त भं॰ नागसिव प्रमुख समस्त ग्रामीणक । रा॰ तिमटा वि॰ सिरिया खणिक पोसरि । लक्ष्मण एते साखिं कृत्वा दत्तं। लोपकस्य यदु पापं गो हत्या सह-स्रोण। ब्रह्म हत्या सतेन च। तेन पापेन लिप्यते सः॥ श्री॥

(844)

ॐ॥ संवत् १२०० जेष्ठ सुदि ५ गुरौ श्री महाराजाधिराज श्री राय पाल देव राज्ये --- हास -- समाए रथयात्रायां आगतेन। रा० राजदेवेन। आतम। पाइला मध्यात् सर्व्व साउत पुत्र विसोपको दत्ताः ॥ आतमीय घाणक तेल बल मध्यात्। माता निमित्तं पिलका द्वयं। प्लो २ दत्तः ॥ महाजन ग्रमीण। जन पद समझाय। धम्मीय विमित्तं विसोपको पिलका द्वयं दत्तं॥ गो हत्याना सहस्रोण ब्रह्म हत्या सतेन च। स्त्री हत्या भ्रूण हत्या च जतु पापं तेन पापेन लिप्यते सः ॥१॥

( 845 )

संवत् १२०० कार्सिक बादि १ रवी महाराजाधिराज श्री राय पाल देव राज्ये। श्री महूल डागिकायां रा॰ राजदेव ठकुरायां। श्री नदूला इय महाजनेन सवै मिलित्वा श्री महावीर चैत्ये। दानं दत्तं। घृत तेल चीपड़ मणि पित पाइय प्रति। क॰ े धान लेव- नमिष तद्रोणं प्रति मा॰ क्ष्मपास लोह गुढर षाड होंगु माजीठा तौल्ये घडी पूर्ति । पु॰ क्ष्मिहरी तिक पूमुख गणितैः। सहस्रं पूर्ति । पुगु १ एततु महाजनेन चेतरेण धम्मांय पूर्त्तं लोपकस्य जतु पापं । गो हत्या सहस्रेण ब्रह्महत्या शतेन च तेन पापेन लिप्यते सः ॥

(846)

अँ॥ संवत् १२०२ आसोज बिद ५ शुक्ते। भ्री महाराजाधिरान श्री रायपाल देव राज्ये पूर्वर्त्त माने। श्री नदूल डागिकायां। रा॰ राजदेव ठकुरेण प्रवर्त्तामानेन। श्री महा-बीर चैत्ये साधुतपोधन निष्ठार्थे। श्री अभिनव पुरीय वद्य्यां। अत्रेषु समस्त वणजार केषु। देसी मिलित्वा वृषभ भरित। जतु पाइलाल गमाने। ततु बीसं पृति। रुआ २ किराड एन्या। गाडं पृति रु॰ १ वणजारकै धम्मीय पृद्तं॥ लोपकस्य जतु पापं गो इत्या सहस्रेण॥ ब्रह्म हत्या सतेनः। पापेन। लिप्यते सः।

(847)

संवत् १४८६ वर्षे अपाढ़ बदि ६ नाडलाई रीमाउद्दीत को-विसति को तेल सेर०॥ दीधे छूटि सुपासना श्री संघ मतं दिना १ पृत देख।

(848)

१५६८ वीरम ग्राम वास्तव्य श्री संचेन पक्षी

(849)

सं० १५६ वर्षे । कुसबपुरा पक्षे तपागच्छाधिराज श्री इन्द्र निन्द सूरि गुरुपदेशात् मुंजिगपुर श्री संघेन कारिता देव कुलिका चिरनन्दतात्॥

(850)

सं॰ १५७१ वष कुतवपुरा तपागच्छाधाज श्रो इन्द्र निन्द सूरि शिष्य श्रो प्रमोद सुन्दर सूरराज गुरुपदेशात् चम्पकं दुर्गा श्री संघेन करापिता देव कुलिका चिरं नन्दतात् (851)

सं॰ १५७१ वर्षे कुतथपुरा पक्षे तपागच्छाधिराज श्री इन्द्र नंदि सूरि शिष्य प्रमोद सुन्दर सूरि गुरुणामुपदेशात् पत्तनोय श्रो संघेन कारिता देव कुछिका चिरं जीयात्॥

( 852 )

श्री यशोभद्र सूरि गुरुपादुकाभ्यां नमः। संवत् १५९७ वर्षे वैशाख मासे शुक्र पक्ष ष्ठां तिथौ शुक्र वासरे पुनवसु ऋक्ष प्राप्त चंद्र योगे श्री संद्वेर गच्छे कलिकाल गौतमावतारः समस्त भविक जन मनोंबुज विवोधनैक दिन करः सकल लिब विश्वामः युग प्रधानः जितानेक वादीश्वर वृंदः प्रणतानेक नर नायक मुकुट कोटि चृष्ट पादारबिंदः श्री सूर्य इव महा प्रसादः चतुः षष्टि सुरेन्द्र संगीयमान साधुवादः। श्री षंडेरकीय गण बुधावतंसः सुभद्रा कुक्षि सरोवर राजहंसः यशोवीर साधु कुलांबर नमो मणिः सकल चारित्रि चक्रवर्ति वक्तृ चूड़ामणिः भ॰ प्रभु श्री यशीभद्रं सूरयः तरपहे श्री चाहुमान वंश श्रृङ्गारः लब्ध समस्त निरवद्य विद्या जलिध पारः श्री वदरा देवी दत्त गुरु पद प्रसादः स्व विमल कुल प्रवोधनैक प्राप्त परम यशो बादः भ॰ श्री शालि सूरि स्त॰ श्रो सुमित सूरिः त॰ श्री शांति सूरिः त॰ श्री ईश्वर सूरिः। एवं यथा क्रममनेक गुण मणि गण रोहण गिरीणां महा सूरोणां बंशे पुनः आ शालि सूरिः त॰ श्रो सुमति सृरिः तत्पद्दालंकार हार भ॰ श्री शांति सूरि बराणां सपरिकराणां विजय राज्ये॥ अथेह श्री मदेपाट देशे। श्री सूर्य वंशीय महाराजाधिराज श्री शिला दिस्य वंशे श्री गुहिदत्त राउल श्री वष्पाक श्री खुमाणादि महाराजान्वये राणा हमीर श्री षेत सिंह श्री लखम सिंह पुत्र श्री मोकल मृगांक वशोद्योतकार प्रताप मार्च डा-वतारः आ समुद्र मही मंडला खंडलः अतुल महावल राणा श्री कुम्भकर्ण पुत्र राणा श्री राय मल्ल विजय मान प्राज्य राज्ये तत्पुत्र महाकुमार श्रो पृथ्वो राजानुशासनात। श्री उकेश वंशे राय जहारी गोत्रे राउल श्री लाखण पुत्र मं॰ दूदवंशे मं॰ मयूर सुत मं॰ बादूल स्तत्पुत्राभ्यां मं॰ सीहा समदाभ्यां सद्वांधव'मं॰ कर्मसाधा रालाखादि सुकुदुम्ब

युत्ताभ्यां श्री नंदकुलवत्यां पुर्यां सं॰ ९६४ श्री यशोभद्र सूरि मंत्र शक्ति समानीतायां त॰ सायर कारित देव कुलिकाद्युद्धारितः सायर नाम श्री जिन वत्यां श्री आदीशवास्य स्थापना कारिता कृता श्री शांति सूरि पहे देव सुंदर इत्यपर शिष्य नामिभः आ॰ श्री ईश्वर सूरिभिः। इति लघु प्रशस्तिरिय लि॰ आचाय्य श्री ईश्वर सूरिणा उत्कीणं सूत्रधार सोमाकेन शुभं॥

(853)

संवत् १६०१ वर्षे माघ बदि १ दिने गुरु पुष्य योगे उसबाल झाती मण्डारी गोत्रे ॰ सायर तुत्र साहल तत पु॰ समदा लषा धर्मा कर्मा सोहा लखमदा पु॰ पहराज प्रद मान गम भार्या तत पु॰। भीमा मं पहराज पुत्र कला मं॰ नगा पुत्र काजा मं॰ पदमा पुत्र जईचन्द्र मं भीमा पुत्र राजसी मं वाला पुत्र संकर उसबालः जैंबन्द्र पुत्र जस चंद जादव। मं॰ सिवा पुत्र पू जो जेठा संयुतेन श्री अदिनाध विंव कारित प्रतिष्ठितं तपा गच्छाधिराज भटा॰ श्री हीर विजय सुरि ततपटालंकार श्री विजयसेन सुरि ततपटालंकार भटारक श्री विजय देव सूरिभिः।

( 854 )

महाराजाधिराज श्री अभय राज राज्ये संवत् १०२१ वर्षे ज्येष्ट सुदि ३ रबौ श्री नडुलाई नगर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय व॰ सा। जीवा भार्या जसमादे सुत सा। नाथाकेन श्री मुनि सुब्रत विवं कारापितं प्रतिष्ठितं च। भद्दारक श्री हीर विजय सूरिभिः।

( 855 )

संवत् १७६६ वर्षे वैंशाख सुदि २ दिने जकेश ज्ञात १ वोहरा काग गोत्र साह ठाकुर सी पुत्र लाला हेत सुवर्णमये कलस करापितं श्री आदिनाथजी सेतरभेद पूजा गुाहेलेंभ संप्रांत प्रतष (प्रतिष्ठितं) माणिक्य विजै शि॰ जित विजय शिष्य ॥ कुश विजय उपदेशात् शुभे भूयात्। (856)

संवत् १६८६ वर्ष वैशास मासे शुक्क पक्ष शिन पुष्य योगे अष्टमी दिवसे महाराणा श्री जगत सिंह जो विजय राज्ये जहांगोरी महा तपा विरुद्ध धारक भहारक श्री विजय देव सूरीश्वरोपदेश कारित प्राक्त प्रशस्ति पिहका ज्ञात राज श्री संप्रति निम्मापित श्रो जू पल पर्वतस्य जोर्ण प्रासादोद्धारेण श्री नडुलाई वास्तव्य समस्त संघेन स्वश्ने यसे श्री श्री आदिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठितं च पातशाह श्री मदक्रव्यर शाह प्रदत्त जग्द्रगुरु विरुद्धारक तपागच्छाधिराज भहारक श्री श्री श्री श्री श्री होर विजय सूरीश्वर पह प्रभाकर भ० श्री विजय सेन सूरीश्वर पहालंकार प्रभु श्री विजयदेव सूरिभिः स्व पद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख परिवार परिवृत्तेः श्री नडुलाई मंडन श्री जू खल पर्वतर्य प्रासाद सूलनायक श्री आदिनाथ विवं॥ श्री ॥

### श्री नेमिनाथजी का मंदिर।

(857)

कों नमः सर्व्वाय ॥ संवत् ११६५ कासउज विद १५ कुजे ॥ अदो ह श्री नदूलहागिकायां महाराजाधिराज श्री रायपाल देवे । विजयीराज्यं कृव्वतस्ये तस्मिन काले श्री
महिजित तीर्त्थः श्री नेमिनाय देवस्य दीप धूप नैवेदा पुष्प पूजादार्थ गुहिलान्वयः ।
राउत उधरण सूनुना भोक्तारि १ ठ० राजदेवेवन स्व पुण्यार्थं स्वीयादान मध्यात् माग्गे
गच्छता नामा गतानां वृपभानां शेकेषु यदा भाव्यं भवति तन्मध्यात् विशतिमो भागः
चंद्राकं यावत् देवस्य प्रदत्तः ॥ असमद्वंशीयेनान्येन वा केनापि परिपंथना न करणीया ॥
असमद्वा न केनापि लोपनीयं ॥ स्वहस्ते पर इस्ते वा यः कोपि लोपियध्यंति । तस्याह
करं लग्नों न लोप्य मम शासनिमदं ॥ छि० पांषिलेन ॥ स्व हस्तोयं साभिक्तान पूर्व्यक्र
राउ० राज देवेन मतु दत्त ॥ अत्राहं साक्षिण ज्योतिषिक दूदू पासूनुमा गूगिना ॥ तथा
यला० पाला पृथिवा १ मांगुला ॥ देवसा । रापसा ॥ मंगलं महा श्रीः ॥

( 398 )

(858)

कों ॥ स्विस्ति श्री नृप विक्रम समयातीत सं १४४३ वर्षे कार्त्तिक विद् १४ शुक्के श्री नहुलाई नगरे चाहुमानान्वय महाराजाधिराज श्री वणबीर देव सुत राज श्री रणवीर देव बिजय राज्ये अन्नस्य स्वच्छ श्री मदवृहद्गच्छ नभस्तल दिनकरोपम श्री मानतुंग सूरिवंशोद्भमव श्री घम्मंचन्द्र सूरि पह लक्ष्मी श्रवणो उत्पलाय मानैः श्री विनय चंद्र सूरि भिरत्व गुण माणिक्य रत्नाकारस्य यदुवंश शृंगार हारस्य श्री नेमीश्वरस्य निराच कृत जगद विषादः प्रसाद समुद्धे आचंद्राक नन्दतात्॥ श्रो ॥

## कोट सोलंकी।

( 859 )

ॐ॥ स्वस्ति श्री नृप िक्रम कालातीत संवत् १३८४ वर्षे चैत्र सुदि १३ शुक्के श्री आसल पुरे महाराजाधिराज श्री वणवीर देव राज्ये राउत माल्हणान्वये राउत सोम पुत्र राउत वांबी भार्या जाखल देवि पुत्रण राउत मूल राजेन श्री पार्श्वनाय देवस्य ध्वजारोपण समये राउत वाला राउत हाथा कुमर लुभा नीवा समक्ष मातृ पित्रोः पुण्यार्थं दिक्रुय उबाडी सहितः प्रदत्तः आचंद्रार्क्कं यावदियं व्यवस्था प्रमाण ॥ बहु भिक्षं सुधा मुक्ता राजिभः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलं ॥ शुभं भवतु ॥ श्री ॥

### धानेराव।

(860)

कंवत् १२१३ भाद्रपद सुदि ४ मंगल दिने श्री दंडनायक बैजल्ल देन राज्ये श्री वंस

गतीय राउत महण सिंह मुक्ति बंसंह उवाट मध्यात श्री महावीर देव वर्ष प्रति द्राम १ खाज सूणो दत्ताः जस्य भूमिः तस्य तदांभत्य। सेठ रायपाल सुत राव राजमल्ल महाजन रक्ष पाल विनाणि यस्स दिवहिं।

## बेलार ।

भारवाड़ के देसूरी जिलेके चानेराव नामक स्थानके समीप यह ग्राम है।

### श्री आदिनाथ जी का मंदिर।

(861)

ओं संवत १२३५ वर्षे श्रे॰ साधिग भार्या माल्ही तत्पुत्रा आववीर घदाक आवधराः आववीर पुत्र साल्हण गुण देवादि समन्वित आत्म श्रेयसे लगिकां कारितवान ।

(862)

अ संवत १२३५ वर्ष कालगुन वदि ७ गुरी प्रीढ प्रताप श्री महांघल देव कल्याण विजय राज्ये बाधल दे चैत्ये श्री नाणकीय गच्छे श्री शांति सूरि गच्छाधिपे शाश्च। आसीइ धर्कट वंश मुख्य उसभः श्राहुः पुरा शुहुधीस्तद्गोत्रस्य विभूपणां समजनि श्री ष्ठि सपाश्वांभिधः। पुत्री तस्य वभूवतुः क्षितितले विख्यात की त्रिं भृशं पूमल्ह प्रथमो वभूव स्गुणी रामाभिधश्चापरः॥ तथान्यः॥ श्री सन्वंज्ञ पदाच्चंने कृत मर्तिद्दाने दयालु म्र्मुंहु राशादेव इति क्षिती समभवत पुत्रोस्य घांघाभिधः। तत्पुत्रो यति संप्रतिः प्रति दिनं गीसाक नामा सुधी शिष्टाचार विशारदो जिन गृहोहु। रोद्यतो योऽजनि ॥२॥

कदाचिद्रन्यदा चित्ते विचिंत्य चपलं धनं। गोष्ट्याच राम गोसाभ्यां कारितो रंग मंडपः ॥३॥ भद्रं भवतु ।

(863)

संवत १२३६ पौष वदि १० वला नागू पुत्र खे० उद्धरण भार्यया श्रे॰ देवणाग पुत्रिकया उत्तम परम श्राविकया सब श्रेयोर्थ श्रो पार्श्वनाथ देव चैत्य मंडपे स्तंभोयं कारितः।

(864)

अं॥ संवत १२३८ पौष वदि १० श्रे० आंब कुमार पुत्र श्रे० धवल प्रार्थया वला० नागू पुत्रिकया संतोस परम श्राविकया स्व श्रेयार्थ श्री पा।

( 865 )

ॐ सं॰ १२६५ वर्षे यांथां भार्या तिण देवि तत्पुत्रिका पडिसणि पुत्र गोसा भार्या लक्षा श्री पाल्हाया - - - माल्हा - - - भार्या श्री ति - - - - भार्या - - - न भार्या पूरां श्री गोसाकेन सकल वंधु सहितेन सोहि।

(866)

ॐ गर्च्छे श्री नाणकाप्तिक्वे सुधम्मं सुत वल्हणः। अभुच्चारित्र संयुक्तो वाल भद्रो मुनिः पुरा ॥१॥ तिच्छिष्यो हरिचंद्राह्वो मुनिचन्द्र – - परः। तदन्वये धनदे - - पार्श्व दे। धोस सोमकौ ॥ २॥ पार्श्व देवः स्वशिष्येन वीर चंद्रोण संयुक्तः। लगिकां कारयामास गुरु कंद विवद्घे ये ॥ ३॥

( 867 )

ओं संवत १२६५ वर्षे धक्कंट वंशे भार्या जिन देवि तत्पुत्रा वंचगोसाः सदेव भार्या सुर्वमित तत्सुत थांथां काल्हा राल्ह घोर सीह पाल्हण प्रापुत गोसा पुत आमू वीर आम जाल काल्हा पुत्र लक्ष्मीधर महीधर राल्हण पुत्र आखे शूर घोरहसी पुत्र देव जस पाल्हण पुत्र घण चंडा रथ चंडादि स्वकलत्र समंन्विताः स्व श्रेवोधं स्तंभ लगामिमं कारापयामासः।

(868)

आं संवत १२६५ वर्षे उसम गोत्रे श्रेष्ठि पार्श्व भाषां दूल्हेवि तस्पुत्र मगाकेन भार्या राजमित राल्हू तस्याः पुत्राश्चत्वारी लक्ष्मीधर अभय कुमार मेघ कुमार शक्ति कुमार लक्ष्मीधर पुत्र वीर देव अभय दे पुत्र सर्वदेवादिषु कुल कुटुब सहितेन स्तंभन माकारितेदिमिति - - - ।

( 869 )

अं संवत १२६५ वर्षे श्रो नाणकीय गच्छे धक्र्केट गोत्रे आबदेव तत्सुत जागू झार्या-थिर मित तत्सुत गाहड्स्तस्य भार्या सातु तत्पुत्र आजमटादेः रामुर्त्तिका सूरि काम कारयदातम श्रोयसे ।।छ॥

# फलोदी ।

यह स्यान मारवाड़के मेड़ता नगरके पास है।

बड़े जैन मंदिरके देहलीके, पत्थरें। पर ।

(870)

संवत् १२२१ मार्गसिर सुदि ६ श्रो फलवर्डिकायां देवाधिदेव श्रो पाश्वनाथ चैत्ये श्रो पाग्वाट वंसीय रोपि मुणि मं॰ दसाढ़ाऱ्यो आत्म श्रीयार्थ श्री चित्रकूटीय सिलफरें सहितं चन्द्रको प्रदत्तः शुभं भ्रवत्॥ ( २२२ )

(871)

चैत्यो नरवरे येन श्री सल्लक्ष्मट कारिते। पंडपी मंडनं लक्ष्या कारितः संध भास्वता॥१॥ अजयमेरु श्री वीर चैत्ये येन विधापिता श्री देवा बालकाः ख्याताश्च-तुर्विशंति शिखराणि॥२॥ श्रीष्ठी श्री मुनि चंद्राख्यः श्री फलवर्ड्डिका पुरे उत्तान पहं श्री पार्श्व चैत्येऽचीकरदद्भ भूतं॥३॥

## कोकिन्द।

यह प्राचीन स्थान भी मारवाङ्के मेड़ता जिलेमें है

### श्री पार्श्वनाथजी का मंदिरं।

(872)

अं॥ संवत् १२३० आषाढ़ सुदि र श्री किष्कंधर दिवा प्रमुख वाला मलण बास दिदवा रावधी विधि चैस्ये मूल नायकः श्री आनन्द सूरि देशनया श्रे॥१॥

(873)

ॐ॥ संवत १२३० आषाढ़ सुदि ९ किष्कंघ विधि चैत्य मूल नायकः श्री आनंद् सूरि देशनया श्रे० घाघल श्रे० वाला लण दास दिदवा पीवर दिवा प्रमुख श्राक - - ।

(874)

ॐ॥ नमो बीतरागाय॥ श्री सिद्धिर्भवतु॥ स्वित श्रियामास्पदमापिसिद्धिन् र्ज-गत्त्रये यस्य भवत् प्रसिद्धि। सोऽस्तु श्रिये स्फूर्ड्जदनंव रिद्धिर दीश्वरः शारद भास्य दिद्धि॥१॥ यमाईता शैव मताऽवलंबा। हिन्दु प्रकाराय होन प्रकाराः। सर्वेऽप्यमी

मोद भृतो भजंते। युगादि देवो दुश्तिं सहंतु ॥२॥ दूर्वा प्रसारः सवट प्रसारः। कच्छ प्रसारो ज्ञति प्रसारः । इमे समे कोटितमेऽपिनागेऽपत्य प्रसारस्य न यांति यस्य ॥३॥ गीव्वाण सालो निह काष्ठ भावात्। तथा पशुरवान्निह कामधेनुः। सृदां विकारा-न्निह काम कुंभश्चिंतामणिन्नैव च कर्क्करत्वात् ॥१॥ सूर्या न सापाकुलता करत्वात्। सुधाकरोनैव कलंकवत् त्वात्॥ सुवर्ण शैलो न कठोर भावात्। नाभ्यंगजातेन तुला-मुपैति ॥५॥ दुग्धो दधौ संस्थित तोय विंदून। पुष्पोच्चयान्नंदन कानन स्थान्। करोत्करान् शारदः चन्द्र सत्कान् । कश्चिन्मिमीतेन गुणान् युगादेः ॥६॥ यस्माट् जगत्यां प्रभवंति विद्याः। सुपंग्वलोकादिव काम गव्यः। द्वय्योऽपि वांच्छाधिक दान दक्षाः। पुष्णातु पुण्यानि स नामि सूनुः ॥७॥ यतीतराया स्टबरितं प्रणेशु । सृगाधिराजा दिव मार्गाः पूगाः । यद्वा मयूरादि वले लिहानाः । स मारु देवो भवताद्व विभूत्ये ॥६॥ राठोड वंश ब्रतित प्रताना नीकोपमो नीक निकाय नेता। राजाधिराजो जिन सल्ल देव। स्तिरस्कृतारि प्रति मल्ल देवः ॥ ६ ॥ तस्मीरसस्सम जनिष्ट बल्ष्ठि बाहुः प्रत्यर्थिता पनकदर्थन पर्व राहुः। श्री मल्लदेव नृप पह सहस्र रिमः। श्री मानभूदुद्य सिंह नृषः सरिशमः ॥१०॥ कम धज कुल दीपः कांति कुल्या नदीप । स्तनु जित मधु दीपः सीम्यता कीमुदीपः। नृपतिरुद्य सिंहा स्व प्रतापास्त सिंहः सितरद मुचुकुंदः सर्व नित्या मुकुन्दः ॥११॥ राज्ञां समेषामय मेव वृद्धो । वाच्यस्तद न्यैरथ वृद्ध राजः। यस्येति शाहिर्विरुदं समदद्या। दकव्यरो वर्व्वर वंश हंसः ॥१२॥ तत्पहं हेम्नः कष पह शोभा। मबीभरत्संप्रति सूर सिंहः। यो माष पेषं द्विषतः पिपेष। निर्मुल काषं कषितार्श्तितांतिः ॥१३॥ राज्य श्रियां भाजन मिद्ध धामा । प्रताप मंदी क्रुत चंड धामा । संपन्न नागाविल नाव सिंहः पृथ्वी पती रांजांति सूर सिंहः ॥१८॥ प्रतापतो विक्रमत् रच सुर्य। सिंही गती व्योम वनं च भीती। अन्वर्थती नाम जगाम सूर्य। सिंहे तियः बर्व जन प्रसिद्धं ॥१५॥ यदोय सेनोच्छलितै रजोभि। मेलीमसांगो दिनसाधि नायः। परी द्या वस्त मिषेण मन्ये। स्नातुं प्रवेशं कुरुते विनम्नः ॥१६॥ अप्येक मोहेतन

शुद्ध वंशो। घारें चकं तृप्ति युतो विशेषात्। स्वयं हताराति वसुन्धरा स्त्रो परिग्रहात्त दुहुता करस्सः ॥१७॥ तथापि राज्ञः परितीष भाजः । स्तुवंति विज्ञा विविधैः कवित्वैः । वहंति भक्तिं स्व कुटु वलोका । अहो यशो भाग्य वशोपलभ्यं ॥१६॥ द्वाभ्यां युगमं। सुरेष यद्वनमधवा विभाति । यथैव तेजस्विषु चंड रोचिः । न्यायानुयायि विवव राम-चंन्द्र। स्तथाचुना हिन्दुषु अध्यवीयं ॥१६॥ द्रव्य जिनाचौंचित कुंकमादि दीपार्थं मा जाद्यममारि घोषं। आचामतोम्लाद् तपो विशेषं विशेषतः कारयते स्बदेशे॥२०॥ ना पुत्र वित्ताहरणं न चौरी नन्या समोषो न च मद्य पानं। नाखेटको नान्य वशा निपेत्रे। त्यादि स्थितिः शासति राज्यमस्मिन् ॥२१॥ अनूद्वानो युवराज सुद्रां तस्म।त्कुमारो गर्जासंह नामा। गत्या गजोऽतीव बलन सिंहस्ते नैव लेभे गर्जासंह नाम ॥२२॥ श्री ओसबालानंबय वार्डिंचन्द्रः। प्रशस्त कार्येषु विमुक्त तंद्रः। विज्ञ प्रगेयो चितवाल गोत्रः पणेष्वपिस्त्रेष्व चलत्व गोत्रः ॥२३॥ आसीन्निवासो नगरांतरेच। प्रायः प्रभूतेंद्रं-विणैरुपेतः जगाभिधानो जगदीश सेवा। हेवाभिरामे। व्यवहारि मुख्यः ॥२१॥ द्वाभ्यां युगमं। विद्यापुरः सूरि सुवाचकानां। करे पुरे योधपुराभिधाने। दंतं प्रसाणाव्यवया जगारुवः सएष तुर्घ व्रतमुच्चचार ॥२१॥ सदंगजन्मा जिनत प्रमे।दः पुण्यात्सनां पुण्य सहाय भावात्। विशिष्ट दानादि गुणैः सनाथा। नाथा भिधा नाथ समाप्त मानः ॥२६॥ तस्योज्यलस्फार विशाल शाला। भार्या भवद् गूजर दे सुनामा। रूपेण वर्षा गृह भार धुर्या। श्री देव गुर्वाः परिचर्य यार्या ॥२०॥ असूत सा पृट्यं द्गेत्र स्यं। मुक्ता मणि वंश विशेष यिष्टः। वजुांकुरं रोहण भूमि केव। नापाभिधानं सुत राज रतनं ॥२८॥ गुणैरनेकैः सुक्रते रनेकैः। लेभे प्रसिद्धि भुं वि तेन विष्वक। तद्धिनोन्येष समज्जयंतु । गुणानसपुण्यान्विधुवद्विशुद्धान ॥२९॥ तस्यासीन्नवछादे । बनिता बनितार सार रूप गुणा। शीलालंकृत रम्या गम्या नापाद्वये नैव ॥३०॥ आसानिधानीह्यमृता-भिधश्व। सुधम्मं सिंहोप्युदयाभिधोपि। सादूल नामेति च सति पंच। तयोस्तुनूजा इव षांडु कुंत्याः ॥३१॥ आसा भिधानस्य वभूव भार्या सहप देवीति तयोः सुती द्वी ।

तयोरमूदादिम बीर दासो। लघुरिवरं जीवित जीव राजः ॥३२॥ वृद्धे तरस्याऽमृत संज्ञितस्य। मृगे चणाऽमे।लक देभिधाना। सुता वभूतामनधास्तथा द्वी मने।हराख्या पर वर्दुमानः ॥३३॥ सदा मुदे घारल दे भिधाना। सुधम्मं सिंहस्य सधिम्मंणीति। कुटुंबिनी साउछ रंगदेवी। प्रिया वभूवादय संझितस्य ॥३४॥ इति परिवार युत श्चोज्जयंत शत्रुंजये प्वकृत यात्रां। निधि शर नरपति १६५८ संख्ये। वर्षे हर्षेण ना पारुयः ॥३५॥ अर्बुद गिरि राण पुरे नारदपुर्यां च शिवपुरी देशें। योत्रां युग षट् पद पद। कला १६६४ मितेव्दे चकार पुनः ॥३६॥ श्रोविक्रमार्क्काहतु तक्क पडम् । वर्ष १६६६ गते फालगुन शुक्क पक्षे । ती दंपती स्वी कुरुतः स्मतुर्य । व्रतं तृतीया हिन रूप्य दानैः॥३०॥ दानं च शोलं च तथोपकार। स्त्रथात्मकोयं शुन योग आस्ते। नापाभिधान व्यवहारि मुख्ये। यथाहिलोके गुरु पुष्य पूर्णा ॥३८॥ भुजाजिर्जताया निज चार संपदी। न्याय-जितायाः फलमिष्टिमिष्छता । वांणागपट्शीतगु १६६५ संख्य हायने । विधापित स्तेनहि मूल मंडपः ॥३६॥ चतुष्किके द्वेअपि पार्श्वयो द्वंयो। नीपा निधानेन विधापिते इमे। पित्रोर्यशः कीर्सि रुभे इब स्वयोः। कर्रा द्वयं तोडर सूत्र धारकः ॥१०॥ विविध वादि मतं गज केसरी। कपट पंजर भंग कृते करी। भव पयोधि समुत्तरणे तरी। प्रवल धेर्य हर्रवंसनेद्री ॥४१॥ असम भाग्य पथश्चयसागरः । स्त्र गुण रंजित नायक नागरः । विजय सेन गुरु स्तप गच्छ राड्। विजयते जय तेज उदाहृतः ॥४२॥ द्वाभ्यां युग्मं। तत्प-होदयि रवयो विजयंते विजय सूरोशः। श्रो उचितवाल गे।त्रावतंस 'तुल्या अनू बानाः ॥१३॥ तेषां निदेशेन सदे। विमा करे। गगा तरंगालिल सद्ध शोमरेः। जिनालगाय प्रतिभा बध्वरे। प्रतिष्ठिता वाचक लब्धि सागरै: ॥११॥ पंडित पंक्ति प्रभावः श्रो विजय कुशल विवय वरास्तेषां शिष्येणे। इय रुचिना प्रशस्तिरेषा विनि-रमायि॥४५॥ श्री सहज सागर सुधी विनेय जय सागरः प्रशस्ति मिमां। उदली जिखदुतकीणां वर ताहर सूत्रधारेण ॥४६॥

# सेवाड़ी।

मारवाइके गोड़वाड़ इलाकेके वालो जिलेके बमीप यह प्राचीन स्थान है।

### श्री महावीर जी का मंदिर।

(875)

अं। सं० ११६७ चैत्र सु० ६ महाराजाधिराज श्री अरथराज राज्ये। श्री कटुक राज युवराज्ये। समी पाठीय चैत्ये जगती श्री धम्मेनाथ देथसां नित्य पूज्जाधं। महा साहणिय पूअवि - - पौत्रेण जिल्लाम राज पुत्रेण उप्पल राकेन। मां गढ आंबल ॥ वि० सल खण जोगरादि कुटुंब समं। पद्रांडा ग्रामे तथा मेद्रंचा ग्रामे तथा छेछिड्वा मद्रशी ग्रामे ॥ अरहटं अरहटं प्रवि दत्तः जब हारकः ॥ एक यः कोपि लेपियष्यित ते रमदोय धम्मे भाग्याः सदा भविष्यंति। इति मत्वा प्रतिपालनोयं। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं। वहुभिवंसुधा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः ॥१॥छ॥

(876)

ॐ॥ स्वजन्मिन जनत्या जाता परतेषक। रिणी शांतिः। विश्वघ पति विनुत चरणः स शांति नामा जिने। जयति ॥१॥ आसीदुग्र प्रतापाद्यः श्री मदण हिल भूपतिः। येन प्रचंड दे। द्वंड प्रराक्रम जिता मही ॥२॥ तत्पुत्रः चाहमाना नामन्वये नीति सद्वहः। जिन्द राजाभिश्रो राजा सत्यस शोर्य समाश्रयः॥३॥ तत्त नूजस्ततो जातः प्रतापा क्रांत भूतलः। अश्वराजः श्रियाधारो भूपतिर्भू भृतां वरः॥१॥ ततः कटुकराजेति तत्पुत्रो धरणी तले। जज्ञे स त्याग सीभाग्य विख्यातः पुन्य विस्मितः॥५॥ तद्भुकी पत्तनं रम्यं शमी पाटी ति नामके। तस्त्रास्ति वीर नाथस्य चैत्यं स्वर्ग समोपमं ॥६॥ इतम्चासीद् विशुद्वातमां.

यशोदेवो वलाधियः। राज्ञां महाजनस्यापि सभायामग्रणी स्थितः ॥७॥ श्री षंडेरक सग्दच्छे वंधूनां सुहृदां ससां। नित्योपकुर्वता येन न श्रांतं समचेतसा ॥८॥ तत्सुतो बाहृडो जातो नराधिय जन प्रियः। विश्व कर्मिव सर्वत्र प्रसिद्धो बिदुषां मतः ॥८॥ तत्पुत्रः प्रथितो लोके जैन धर्म परायणः। उत्पन्नः थरूलको राज्ञः प्रसाद गुण मंदिर ॥१०॥ दया दाक्षिण्य गांनायं बुद्धिचिद्ध्यान संयुतः। श्री मत्कदुक राजेन यस्य दानं कृतं शुभं ॥११॥ माद्येत्र्यंवक संप्राप्तौ बितीण्णं प्रति वर्षकं। द्रम्माष्टकं प्रमाणेन थरूलकाथ प्रमोदतः ॥१२॥ पूजाद्यं शांति नाथस्य यशोदेवस्य खत्तके। प्रवर्द्धयतु चंद्रार्क्कं यावदादनमुज्यलं॥१३॥ पितामहेन तस्येदं समीपाद्यां जिनालये। कारितं शांति नाथस्य बिंबं जन मनोहरं ॥१८॥ धर्मण लिप्यते राजा पृथ्वीं भुनिक्त यो यदा। व्रह्महत्या सहस्रेण पातकेन विलोपयन्॥१५॥ संवत् ११०२॥

(877)

अं॥ संवत् ११६८ असीज खिद् १३ रबी अरिष्ट नेमि पूर्व दिसायां अपविरक्षा अग्रे भित्ति द्वार पत्रे चर्तुषभाते कर्तु मम च गोष्ट्या मिलित्वा निषेषः कृतः ॥ लिखितं पं॰ अश्वदेवेन ।

(878)

सं० १२४४ छासाढ बाँद र रबी श्रो संभव देव फागुण सुदि द चवण - - ० छर - - पधर - - । - - - सुदि १४ जिस्तार - - - हेत्र श्री बहेव ॥ - - - कार्त्तिक बाँद ४ माणु - - - देव पास देव ॥ - - - सुदि १४ रवी - - - ण शांवव ॥

(879)

के ॥ सं० १२५१ कार्तिक वदि १ रवी अब वाससा नालिकेर घ्वजा खासटी मूल्यं

ाँनज गुरु श्री शांछि भद्र सूर्रि मूर्ति पूजा हेतो श्री सुमित सूरिभिः। प्रदतात् वलाः । मास पाटकेने चके बययनीयाः ॥ छ॥

( 880 )

॥ अं॥ संवत् १२९७ वर्षे उपेष्ठ सुदि २ गुरी बासहर वास्तव्य जजाजल गोत्रे श्रेष्ठि चांदा सुत नाना - - - देव सधीरण सुत आस पाल गुण पाल सेहर सुत पूस देव सायूदेव पूसदेव सुत धण देव सहर भायां शीत पुन्निका साजणि जाल्ह सती रण भार्या राहीअई - - - - सेहर भार्या अइहब सूमदेव भार्या मदावति सावदेव भार्या प्रहल सिरि कुटु व समुदायेन सेहरेन भार्या समन्वितेन देव कुलिका कारापिता॥ मेढ पुन्निका देह साहुसा उसभ दासेन सुभं भवत्॥

## सांडेराव।

यह भी वारवाड़के बाली जिलेमें हैं।

### श्री शांतिनाथजी का मंदिर ।

( 881 )

श्री षंडेरक चैत्ये पंडितः जिन चन्द्रेण गोष्ठियुतेन धीमता देव नाग गुरो मूर्ति कारिता थिरपाल मुक्ति बांछतां सं० ११४६ वैशाख वदि—।

( 882 )

सं १२ - - वर्षे फागुण सुदि १४ गुरी अद्योह श्री षंडरक निवासी श्रीष्ट गुणपाल पुत्रीकाया गो - - - ला - - सुखिमणि नामिकाया। श्री महावीर देव चेत्ये चुतुष्किका कारापिता। (883)

अं॥ संवत १२२१ माच खदि २ शुक्रे अदोह श्री केष्हण देव विजय राज्ये। तस्य मातृ राज्ञी श्री आनत्न देव्या श्री षंडेरकीय मूलनायक श्री महावीर देवाय चैत्र विद १३ कल्याणिक निमित्तं राजकीय भोग मध्यात्। युगंधर्याः हाएल एकः प्रदत्तः। तथा राष्ट्रकूट पातू केल्हण तद्भातृज जत्तामसीह सूद्रग काल्हण आहड आसल अणितगा-दिभिः तला राभाव्यथस २ गटसत्कात्। अस्मिन्नेव कल्याण केद्र १ प्रदत्तः ॥१॥ तथा श्री षंडेरक वास्तव्य रथकार धणपाल सूरपाल जोपाल सिगडा अमियपाल जिसहड-देल्हणादिभिः चैत्र सुदि १३ कल्याणके युगंधर्याः हाएल एक १ प्र - - - -

(884)

सम्बत् १२३६ कार्तिक बदि २ बुधे अबहि श्रो नड्ले महाराजाधिराज श्री केल्हण देव कल्याण विजय राज्ये प्रवर्त्तमाने राज्ञी श्री जाल्हण देवि भुको श्रो पंडेरक देव श्रो पार्र्यनाथ प्रसापतः थांचा सुत राल्हाकेन भा श्रातृ पाल्हा पुत्र सोढा सुनकर रामदेव धरणि ययोहीष वर्द्धमान लक्ष्मीधर सहजिग सहदेव सहियगछा १ रासां धोरण हरिचन्द्र वर देवादिभिः युतेन ब - - - परम श्रेयोर्थ विदित निज गृहं पद्ताः ॥ राल्हाश सरक मानुषै बसद्भिः वर्ष प्रति द्रा० एला १ प्रदेया । शेष जनानां बसतां साधुभिः गोण्टिके सारा कार्या ॥ संवत १२६६ वर्ष ज्येष्ट सुदि १३ शनी सोयं मातृ धारमति पुनः स्तंभको उध्त । थांचा सुत राल्हा पाल्हाभ्यां मातृ पद श्री निमित्त स्तंभको प्रदत्तः ।

#### नानाः

मारवाइके बाली जिलेमें यह ग्राम है।

( 885 )

संवत १२०३ वैशाख सुदि १२ लोम दिने आ महत सूरितिः प्रतिष्ठितः समस्तः॥

( 230 )

(886)

संवत १८२६ माह बदि ७ चंद्रे श्री विद्याधर गच्छे मोढ ज्ञा॰ ठ० रतन ठ० अर्जुन ठं० तिहणा पुत्र मोव्द देव श्रेयसे भातृ टाहाकेन श्री पार्श्व पंचतीर्थी का॰ प्र० श्रो उद० देव सूर्रिम:।

(887)

सं॰ १५०५ वर्षे माह बदि ९ शनौ श्री ज्ञाबकीय गच्छे महाबीर विवं प्र॰ श्रो शांति । सूरिभिः - - - बभ ण जिन - -- भवतं

( 888 )

सं० १५०६ वर्षे माघ वदि ११ सा० दूदा बीर मं महिया - - - लहराज - - -

( 889 )

सं १५०६ वर्षे माघ बदि १० गुरौ गोत्र वेलहस ऊ० ज्ञातीय सा० रतन भार्या रतना दे पुत्र दूदा वीरम माह पादे पलूणा देव राजादि कुटुम्ब युतेन श्रीवीर परिकरः कारित प्रतिष्ठितः श्री शांति सूरिभिः।

(890)

॥ अं ॥ अध्य संवत्सरे नृषे विक्रमादित समयात संवत १६५६ भाद्र पद् मासा शुक्ल पक्षे ७ सातमी तिथी शनिवारे । श्री बैद्य गोत्रे । श्री सविया किण्णोत्रजा । मंत्रीश्वर त्रिभुवन तत्पुत्र पूना॰ तत्पुत्र मुहता चांदा तत्पुत्र मुहता पतागढ़ सिवाणे साको करी मूड । पिता पुत्र मुहता श्री जरजन तत्पुत्र मुहता पतागढ़ सिवाणे साको करी मूड । पिता पुत्र मुहता श्री नाराइण १ सादूल २ सूजा ३ सिघा १ सहसा ५ मुहता श्री नारायण नुंराणा श्री अमर सिंघ जी सथा करेने गांव नाणो दीयो मुहता नाराइंण अरहट १ साईमल देव श्री महावीर नु सतर श्रेद पूजा साक केसर दीवेल सार दीधो

हींदूनों बरोस। उत्थापे तियेनुं गाईरो-सुंस। तुरक उत्थापे तियेनुं सुयरी सुंस वले -- -- को उथाप जो -- - गांव नाणारो चित्यो गांव वीबलाणे -- वो-सि-ए। इ जाएन - गांव - दम १ चेटियो -- - तको उथाप जो। वीजोको उथापसी तिणनु गदहउ गाव मुहना श्री नारायण भार्या नवरंगदे तत्पुत्र मु० श्री राज -- जणयल -- - दा पुत्री जषनी -- - नाराडण विजी भार्या नवलदे पुत्र जसवंत १ सहितं श्री -- - गच्छै भहारक श्री खिद्ध सूरि विद्यमाने -- -। ० श्री -- - चंद शिष्य चांपा लिपितं। ए -- - जको - - - तिणु - - - ।

# लालराई।

मारबाड़के वाली जिलेके सभीप इस ग्रामके एक प्राचीन खंडर जैन मंदिरमें यह लेख है।

( 891 )

संवत् १२३३ वैशाख सुदि ३ संनाणक भोका राज पुत्र लाखण पाल राज पुत्र अभय पाल तिस्मन राज्ये वर्त माने चा॰ भीवड़ा पड़ि देह बसी सू॰ आसघर समस्त सीर सहिते वाड़ि सीर जव मध्यात् जवा से ४ गूजरी जान्ना निमित्तं श्रो शांति नाथ देवस्य दत्ता पूण्याय यः कोपि लुप्यते स पापो न छिद्यतेमंगल भूवतू॥ तथा भिड़्या उस अरहहे आसघर सीरोइय समस्त सीरण जवा हरोथु १ गूजर तृयान्निह वील्हस्य पुण्यार्थं॥१॥

( 893 )

ें के संवत् १२३३ : उंगेष्ठ बदि १३ गुरी अद्योहं श्री नहूले महाराजाधिराज श्री केएहण देव राज्ये वर्तामानः श्री कीर्त्तिपाल देव पुत्रे सिनाणकं भोक्ता राज पुत्र लावण पाल्ह राज पुत्र अभय पाल राज्ञी श्री महिबल देवि सहितैं: श्री शांतिनाय देव थात्रा निमित्तं भिंडया उव अरघट उरहारि मध्यात् गूजर तृहार १ जवा ग्राम पंच कुल समिक्ष एतत् - - - दानं कृतं पुण्याय साक्षि अत्र वास्त - - - द्रगण --- सो॰ देवलये॰ समीपाटीय - - - पाजून आप - - - समक्ष आदान - - - मितस्य २ त - - - हत्या पातकेन लि - - - ११।

# हठुंदी।

मारवाड़ के गोड़वाड़ इलाके के बीजापुर के पास यह प्राचीन स्थान है।

### श्री महावीरजी का मंदिर।

( 893 )

अं॥ सं० १२६६ वर्षे चैत्र सुदि ११ शुक्रे श्री रत्न प्रभोपाध्याय शिष्येः श्री पूर्ण चन्द्रोपाध्यायै रालक द्वय शिखराणि च कारितानि सर्वानि।

( 894 )

अं सं० १३३५ वर्षे श्राम्वण विद १ सोमे ऽ दाह समीपाही। मंडिपकायां भां पाहट उभां वां। पथरा महं सजन उ महं० श्रीणा उधण सीह उ० व० देव सिंह प्रसृति पंच कुलेन श्रो राताभिधान श्री महावीर देवस्य नेचाप्रचयं १ वर्ष स्थितिके कुल द० २४ चत्व विंशति। द्रम्माः वर्षं वर्ष प्रति समी मंडिपका पंच कुलेन दात्व्याः पालनीयश्च बहुभिवंसुचा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः यस्य यस्य - - यदा भूमि सम्ब सस्य तदा फलं शुभं भवतु॥

( 895 )

सं० १३३६ वर्षे श्रेष्टिको नाग श्र । श्रे - - अर सोहेन सय पक्षे दत्त द्र० उभयं द्र ३६ समीपाटी मडिपकाबां व्याष्टप्य माण पंच कुलेन वर्षे प्रति आचंद्रार्क - - यावत् दातव्याः । शुनमस्तु ॥

(896)

ओं नमो बीतरागाय सेवट् १३४६ वर्षे श्रावण विद ३ शुक्र दिने खहेड़ा ग्रामे सहादपाल लभारावा कर्म सीहपा - - - ।

### माताजाके मंदिरके स्तम्भ पर।

(897)

॥ अं॥ नमो बोत रागाय॥ संवत् १३८५ वर्षे प्रथम। भाद्रवा बदि ६ शुक्र दिने अदोह
श्री नडूल मंडले महाराज कुल श्री सम्पंत सिंह देव राज्येत्र तिन्तयुक्त श्रा॥ श्री करणे
महं ललनादि पंच कुल प्रच्छिति भूमि अक्षराणि पड्चा॥ समी तल पदित्य मंडिपकायां ..
साध्र ० हेमाकेन भाद्वि हाथीउड़ी ग्रामें श्री महाबीर देव नेवाधं वर्षे प्रति वर्ता – क द्र
२८ चत्वविसि द्रंमा॰ प्रदत्ता शुभं मवतु ॥ बहु भिर्वसुधा भुक्ता राजभि सम्रादिषि ।
जस्य जस्य जदा भूमी तस्य तस्य कदा फलं॥ कपूर विजय, लिषतं॥

### खण्डहर में मिला हुआ पाषाण पर।

( 898. )

, - - - । विरके - पूजे रक्षा सर्या जवस्तवः। परिशासतु ना'- - परार्य ख्यापना जिनाः ॥१॥ ते वः पांतु जिना धिनाम समये यत्पाद पद्मोनमुख प्रेंखा संख्य मंयूख शेखर नख श्रेणीषु विम्बोदयात्। प्रायै हाद्शिमरगुंणं दशराती शक्रस्य शुन्मदृशांकस्य स्योद्गुण कारको न यदि वा स्वच्छात्मनां सङ्गमः ॥२॥ - - क्त - - नासत्करीलोव शोभितः। सुशेखर - - लौ मूर्डि हृढों महीभृतां ॥३॥ अभि विभद्रचिं कातां सावित्रीं चतुराननः हरिवम्मा वभूवात्र भूविभुम् वनाधिकः ॥१॥ सकल लोक विलोचन पंकज स्फुरदनं बुद बाल दिवाकरः। रिपु बध्वदनेन्दु हृत द्यतिः समुद्रपादि विदग्ध नृप-रततः ॥५॥ स्वाचार्येयां रुचिर बचनैद्वीसुदेवाभियाने बाघं नीतो दिनकर करैन्नीर जन्मा करो व। पूर्वं जैनं निर्जामव यशो कारयहस्तिकुण्डां रम्यं हम्म्यं गुरु हिम गिरेः शृङ्ग शृङ्गार हारि ॥६॥ दानेन तुलित बलिना तुलादि दानस्य येन देवाय। भागद्वयं व्यतीर्यंत भागश्चाचार्य वर्याय ॥९॥ तस्मादभूच्छुद्व सत्त्वो मंमटाख्यो महीपतिः। समुद्र बिजयी श्लाद्य तरवारिः सदूम्मिकः ॥८॥ तस्माद् समः समजिन समस्त जन जनित लोचनानंदः। धवलो बसुधा ब्यापी चंद्रादिव चन्द्रिका निकरः ॥६॥ भंक्त्वाघाटं घटाभिः प्रकटमिव मदं मेद्पाठे भटानां जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताजं रणं मुंज राजे। श्रीमाणे प्रणष्टे हरिण इव भिया गूर्जि रेशे विनष्टे तत्सैन्यानां शरण्यो हरिरिव शरणेयः सुरणाां बभूव ॥१०॥ श्री मद्दर्लम राज भूभुजि भजैभं जत्य भंगां भुवं दंडैभंण्डन शौंड चंड सुभटै स्तस्याभिभूनं विभुः। यो दैत्यं रिव तारक प्रभृतिभिः श्री मान्महेद्रं पुरा सेनानोरिव नीति पौरुष परो नैषोत्परां निवृतिं ॥११॥ यं मूलादुद मूलयद्भगुरु वलः श्रो मूल राजो नृपो दर्पां घो धरणो बराह नृपतिं यद्वद् वापः पादपं। आयातं भुविकां दिशी कमिको यस्तं शरण्यो दधौ दंष्ट्रायानिव रूढ मूढ महिमा कोलो मही मण्डलं ॥१२॥ इत्थं पृथ्वी अर्तृभिर्नाथ मानैः सा - - सुस्थितैरास्थितीयः। पाथो नाथो वा विपक्षात्स्व पक्षां रक्षा कांक्षे रक्षणे बहु कक्षाः ॥१३॥ दिवाकरस्वेव करैः कठोरैः करांखिता भूर कदम्बकस्य। अशि श्रियं ताप हतोरुताप यमुन्नतं पाद्प वज्ज नौवा ॥ १४ ॥ धनुर्हुर शिरोमणे रमल धर्ममभ्यस्यतो जगाम, जलधेरगुं णो युहरम्बय पारंपरं। समोयुर्राप सनमुखाः सुमुख मार्ग्गणानां गणाः सतां चरितमञ्जूतं सकलमेव छोकोत्तरं ॥१५॥ यात्रासु यस्य वयदोण्णं विषु व्विशेषात् वरुगतुरंग खुरखात मही रजांसि। तेजोभिक्षिक र्रत मनेन विनिष्ठिर्जत त्वाद्वास्वान्बिल ज्जित इवातितरां तिरो-भूत् ॥१६॥ न कामनां मनो धीमान् घ – लनां दधौ । अनन्योद्धार्य संस्कायं भार धुर्यार्थ-तोपि यः ॥१७॥ यस्तेजोभिरहस्करः करुणया शौद्वोदनिः शुद्धया । भीष्मो वंचन वंचितेन वचसा घम्मेण धम्मात्मजः। प्राणेन प्रलाय निलो वलिभदो मंत्रेण मंत्री परो रूपेण प्रमदा प्रियेण मदनो दानेन कण्णीं भवत् ॥१८॥ सुनय सनयं राज्ये बाल प्रसाद मितिष्ठिप त्परिणतवया निःसंगो यो बभूत सुधीः स्वयं । कृत युग कृतं कृत्वा कृत्यं कृतात्म चमत्कृ-ती रकृत सुकृतीनो कालुष्यं करोति कलिः सतां ॥१६॥ काले कलावपि किलामलमेतदीयं लीका विलोक्य कलनातिगतं गुणौचं। पार्थादि पार्थिव गुणान् गणयनतु सत्यानेकं व्यथा-इगुणनिधिं यिमतीव वेधाः॥२०॥ गोचरयंति न वाचो यच्चरितं चंद्र चंद्रिका. रुचिरं। वाचरपते व्वचस्वी को वान्यो वर्णयेत्पूर्णां ॥२१॥ राजधानी भुवो भर्तु स्त्र्यास्ते हस्ति कुण्डिका अलका धनद्रयेव धनाढ्य जन सेविता॥२२॥ नीहार हार हरहास हिमांशु हारि भारकार वारि भुवि राज विनिज्रभंराणां। वास्तव्य भव्य जन चित्त समं समंतारसंताप संपद् पहार परं परेषां ॥२३॥ धीत कल धीत कलशाभिराम रामास्तना इव न यस्यां। संत्य परेप्य पहाराः सदा सदाचार जनतायां ॥२०॥समद् मद्ना लीलालापाः प - ना कृलाः कुवलय -दृशां संदृश्यंते दृशस्तरलाः परं। मलिनित मुखा यत्रोद्वृत्ताः परं कठिनाः कुचा निविड रचना नीवी वंधाः परं कुटिलाः कचाः ॥२५॥ गाहोत्तुंगानि सार्हुं शुचि कुचं कलशैः कामिनीनां मनोज्ञ विर्वस्तीण्णानि प्रकामं सहं घन जघनैद्वें वता मंदिराणि। भाजंते दभ शुम्राण्यतिशय सुभगं नेत्र पात्रैः पवित्रैः सत्रं चित्राणि धात्री जन हत हृदयैद्विभूमैर्यत्र सत्रं ॥२६॥ मधुरा चन पर्वाणो हृद्यहपा रसाधिकाः। यत्रेक्षु वाटा लोकेभ्यो नालि-कत्वाद्भिदेखिमाः ॥२०॥ अस्यां सूरिः सुराणां गुरु रिव गुरुभि गौर वाहीं गुणौधै भू पालानां त्रिलोकी वलय विलसिता नंतरानंत कीर्तिः। नाम्ना श्री शांति भद्रो भवदिम भवितुं आखयांना समानो कामं कामं समर्था जिनत जनमनः संमदा थस्य मूर्तिः ॥२८॥ मन्येमुना मुनीन्द्रेण मनीभू कप निर्जितः। स्त्रदनेपि न स्वक्षपेण समगन्स्ताति छज्जतः ॥२६॥

प्रोद्यत्पद्भाकरस्य प्रकटित विकटा शेष भावस्य सूरेः सूर्यस्येवामृतांशुं स्फुरित शुभ रुचिं वासुदेवाभिधस्य। अध्यासीनं पद्व्यां यम मल विलस्ज्ज्ञान मालोक्य लोको लोका लोकावलोकं सकलमचकलत्केवल संभवीति ॥३०॥ धम्माभ्यास रतस्यास्य संगतो गुण संग्रहः। अभग्न मार्गाणेच्छस्य चित्रं निव्वाण वांछना ॥ ३१ ॥ कमपि सर्विगुणानुगतं जनं विधिरयं विद्धाति न दुव्विधः। इति कलंक निराक्टतये कृती यमकृतेव कृताखिल सद्गुणं "३२॥ तदीय वचनान्निजं धन कलत्र पुत्रादिकं विलोक्य सकलं चलं दल मिवा-निलांदोलितं। गरिष्ठ गुण गोष्ट्यदः समुद्दी धरहीर धीरुद्दार मित सुंदरं प्रथम तीर्थ क्रुमंदिरं ॥३३॥ रक्तं वा रम्य रामाणां मणि ताराव राजितं। इदं मुख मिवा भाति भास मान वरालकं ॥३२॥ चतुरस्र पट ज्जन घाड्ड निकं शुभ शुक्ति करोटक युक्त मिदम्। बहु भाजन राजि जिनायसनं प्रविराजिस भोजन थाम समं ॥३५॥ विद्रथ नृप कारिते जिन गृहेति जीण्णे पुनः समं कृत समुद्धताबिह भवांबुधिरात्मनः। अतिष्टिपत सोप्यथ प्रथम तीर्थ नाथा कृति स्वकीर्तिमिव मूर्त्तामुपगतां सितांशु चुति ॥३६॥ शांत्याचार्यै खि-पंचाशे सहस्रे शरदा मियं। माच शुक्क त्रयोदश्यां सुप्रतिष्ठैः प्रतिष्ठिता ॥३७॥ विद्ग्ध नृपतिः पुरा यद तुलं तुलादेर्द्वदौ सुदान मवदान धारिदम पोपलन्नाद्भतं। यतो धवल भूपतिजिर्जनपतेः स्वयं सात्मजोरचहमथ पिष्पलेष पद कूपकं प्राद्शित् ॥३६॥ यावच्छेष शिरस्य मेक रजतस्य्णा स्थिताभ्युल्ल सत्पातालातुल मंडपा मल तुलामा लंबते भूतलं। तावतार रवाभिराम रमणी गंधवर्व थीर ध्वनिर्हामन्यत्र धिनातु धार्मिक धियः सहुप वेला विधी ॥३६॥ सालंकारा समिधि करसा साधु संधान बंधा श्लाघ्यश्लेषा लिल विल-सत्तिहिता रुवात नामा। सृत्ताद्यारु चिरितिहुं यमाध्यवर्या सूर्याचार्ये व्यरचिरमणी वाति रम्या प्रशस्तिः ॥४०॥ सम्बत १०३३ माच शुक्क १३ रवि दिने पुष्य नक्षत्रे श्री ऋषम नाथ देवस्य प्रतिष्ठा कृता महा ध्वज दचारेापितः ॥ मूलनायकः ॥ नाहक जिन्दज सशम्प पूरभद्रः नागपोचिरथ श्रावक गेर्। एकरेर शेष कम्म क्षयार्थं स्व संतान भवाद्यि तरणार्थं च न्यायापां जर्तत वित्तीन कारितः ॥वृ॥ परतादि दृष्पं मथनं हेतु नय सहस्त्र भंगकाकीण्णें। भव्य जन दुरित शमनं जिनेंद्र वर शासनं जयित ॥१॥ आसीद्धी धन संमतः शुभगुणे। भास्वत्प्रतापे। जनवे विस्पष्ट प्रतिभः

प्रभाव कलिते। भूषे। तमांगांच्चितः । योपित्पीन पये। धरांतर सुखाभिष्वङ्ग सन्लांलितो यः श्री मान्हरि धर्म उत्तम मणिः सद्वंश हारे गुरी ॥२॥ तस्माद्वभूव भुवि भूरि गुणापपैतो भूप मभूत मुकुटा चिंत पाद पीठः। श्री राष्ट्रकूट कुल कानन कल्प वृक्षः श्री मान्विद्ग्ध नृपतिः प्रकट प्रतोपः ॥३॥ तस्माङ्कूप गुणान्वित तमा की तेः परं भाजनं संभूतः सुतनुः सुताति मतिमान् श्री मंमटी विश्रुतः। येनास्मिविज राज वंश गगने चंद्रायितं चारुणा तेनेदं पितु शासनं समधिकं कृत्वा पूनः पाल्यते ॥१॥ श्री वलभद्राचार्यं विद्गध नृप पूजितं समभ्यर्च। आचंद्रार्क्कं यावद्वत्तं भवते मया प्रपाल्यते सर्वम् ॥५॥ श्री हस्ति कुंडिकायां चैत्य गृहं जन मनोहरं मक्त्या। श्री मद्वलभद्र गुरोर्योद्वहित श्री विद्यधेन ॥६॥ तस्मि-हिलोकानसमाहूय नाना देश समागतान । आचंद्राक्कें स्थितिं यावच्छासनं दत्त मक्षयं ॥०॥ रूपक एको दंयो वहतामिह विंशतेः प्रबहणानां । धर्म - - - क्रय बिक्रवेत्र तथा ॥८॥ संमृत गंत्रया देयस्तथा बहंत्याश्च रूपकः श्रेष्टः। घाणे घटे च कर्षो देयः सर्वेण परिपा-ट्या ॥६॥ श्री भहलोक दत्ता पत्राणां चोल्लिका त्रयोदांशका। पेल्लिक पेल्लिक मेतद्व द्यंत करैं: शासने देयं ॥१०॥ देयं पलाश पाटक मर्यादावर्त्तिक - - - प्रत्यर घह धान्या-ढकं तु गोध्म यव पूर्णां ॥११॥ पेड्डा च पंच पलिका धर्मस्य विशोपक स्तथा भारे। शासन मेतत्पूर्व्यं विद्रधेन राजेन कंदत्तं ॥१२॥ कर्णासकांस्य कुंकुम पुर मांजिष्ठादि सर्व भांडस्य। दश दश पलानि भारे देयानि विक - - - ॥१३॥ आदानादे तस्माद्भाग द्वय महंतः कृतं गुरुणा । शेषस्तृतीय भागो विद्या धन मात्मनो विहितः॥११॥ राज्ञा तत्पुत्र पोत्रैश्च गोष्ठ्या पुरजनेन च। गुरुदेव धनं रक्ष्यं ने।पेद्वं हितमीष्सुभिः ॥१५॥ दत्ते दाने फलं दानोत्पोलिते पालनात्फलं । अक्षिते पेक्षिते पापं गुरु देव धनेधिकं ॥१६॥ गोधूम मद्ग या अवण रालकादेस्तु मेयजा तस्य। द्रे।णम् प्रति माणकमेक मत्र सर्व्वण दात्वयं ॥१०॥ वहाभिव्वसुधा मुक्ता राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूभिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥१८॥ राम गिरि नंद कलिते त्रिक्रम काले गते तु शुचिमासे। श्री मद्वलभद गुरोदिर्दरम्य राजेन दत्त्र जिदं ॥१०॥ नवसु शतेषु गतेषु तु पण्णवती समधि केषु माधस्य कृष्णेकाद्रयामिह समर्थितं मंमट नृपेण ॥२०॥ यावद भूधर भूमि नानु भरतं नागीरथी

भारती भारवद्भानि भुज्ङ्ग राज भवनं भाजद् भवांभोदयः। तिष्ठन्त्यत्र सुरासुरेंद्र महितं जैनं च सच्छासनं श्री मत्केशव सूरि सन्तति कृते तावत्प्रभूयादिदम् ॥२१॥ इदम् चाक्षय धम्मं साधनम् शासनम् श्री विदग्ध राजेन दत्तां॥ सम्बत ८७३ श्री मंमट राजेन समर्थितम् सम्बत् ८९६ ॥ सूत्रधारीद्भव शत योगेश्वरेण उत्कीण्णे यम् प्रशस्तिरिति ।

### जालार।

म।रवाड़का यह भी बहुत प्राचीन स्थान है। इसका प्राचीन नाम जावालीपूर था। तोपखाना।

(899.)

---।--- त्रेलका लक्ष्मी विपुष कुलगृहं धर्मवृक्षालवालं। श्री मन्ना भेय नाथ क्रम कमल युगं मंगलं व स्तनोतु। मन्ये मंगल्य माला प्रणत भव भतां सिद्धि सीघ प्रवेशे यस्य रकंघ प्रदेशे विलस्ति गल श्यामला कुंतलाली ॥१॥ श्री चाहुमान कुलांवर मृगांक श्री महाराज अणहिला न्वयोवद्भव श्री महाराज आल्हण सुत - - - -यांवली दुर्ललित दलित रिपुवल श्री महाराजकीर्तिपाल हेव हृदयान दिनंदन महाराज श्री समर सिंह देव करूयाण विजय राज्ये तर पाद पद्मोपजीविनि निज प्राैढि मातिरेक-तिरस्कृत सकल पील्वाहिका मंहल तस्कर व्यांतकरे। राज्यचितके जोजल राजपुत्रे इत्येवं काले प्रवर्त्तमाने। रिपुकुलकमलें दुःपुण्यलावण्यपोत्रं नय विनय निधानं धाम सौंदर्य लक्ष्म्याः। धर्राण तरुण नारी लोचनान'दकारी जयति—समर सिंह क्ष्मा पतिः सिंह वृत्तिः ॥ २ तथा ॥ औत्पत्तिकी प्रमुख बुद्धि चत्ष्टयेन निर्णीत भुप भवनोचित कार्य वृत्तिः। यन्नातुलः समभवत् किलं जो जलाह्वो - - - - खंडित दुरतं विपक्ष छक्षः ॥३ श्री चंद्रगच्छ मुख अंडन सुविहित यतितिलक सुगुरु श्री श्री चन्द्रसूरि चरण निलन युगल दुर्लित राजहंस श्री पूर्ण भद्र सृरि चरण कमल परि चरण चतुर मधु-करेण खमस्त गोष्टिक खमुदाय समन्वितेन श्री श्रीमाल वंश विभूषण श्रेष्ठि यशोदेव सुतेन खदाज्ञाकारि निज-तृयशोराज जगधर विधीयमान निखिल मनोरधेन श्रेष्ठि यशोवीर षरमं श्रावकेण संवत् १२३६ वैशाख सुदि ५ गुरौ सकछ त्रिलोको सलाभीग भ्रमेण परिश्रांस कमला विलासिनी विश्राम विलास मंदिरं अयं मंडंपो निर्मापितः ॥ तथा हि ॥ नाना देश समागतैर्वननवैः स्त्री पंसवगी मुंहु पंस्ये -- -- पाव लोकन परैनौ तृष्टिरासाचते । स्मारं स्मारमधो यदीय रचना वैचित्रय विस्कृतितं तैः स्वस्थान गतैरिप प्रतिदिनं सीत्रकं ठमावण्यंते ॥ ४॥ विश्वंभरावर वधू तिलकं किमेतल्लीलारविंदमथ किं दुहितः पयोधेः । दसं सुरै रमृतकुंड मिदं किमत्र यस्यावलोकनिवधौ विविधा विकल्पाः ॥ ५ ॥ गर्नापूरेण पातालं - - ज महीतलं । तुंगत्वेन नभो येन व्यानशे भुवन त्रयं ॥ ६ ॥ किं च ॥ स्कूर्ज-द्वाध्यसरः समीनमकरं कन्यालकुंभाकुठं मेघाढ्य सकुलीरसिंह मिथुनं प्रोद्यद्ववृषालंकृतं । ताराकरविमंदुधाम सलिलं सद्राजहंबास्यदं यावताविद्दादिनाथ भवने नंद्यादसौ मंदपः ॥ ७ ॥ कृतिरियं श्री पूण्णं भद्र सूरीणां ॥ भद्रमस्तु श्री संघाय ॥

( 899 )

भों ॥ संवत् १२२१ श्री जावािं पुरीय कांचनिगिर गढ़स्योपिर प्रभु श्री हेन सूरि प्रयो-चित्त गूनंर घराबीश्वर परमाईम चौल्हक्य ॥ महाराजािंघराज श्री कुमार पाल देन कारिते श्री पार्श्वनाथ सत्क्रमूल विंव सिंहत श्री कुबर विहाराभिधाने जैन चैत्ये। सिंद्धि प्रव-र्षामाय वृहद्गाच्छीय वादींद्र देवाचार्याणां पक्ष आचंद्राकें समिष्पिते ॥ सं० १२४२ वर्षे एतद्गाधिय वाहमान कुलतिलक महाराज श्री समर सिंह देवादेशेन भां० पासू पुत्र भां० यशीबीरेण समुद्ध ते। श्री मदाजकुलादेशेन श्री देवा चार्य शिष्येः श्रो पूण्णं देवाचार्येः । सं० १२५६ वर्षे उपेष्ठ सु० ११ श्री पाश्वनाय देवे तोरणादीनां प्रतिष्ठा कार्ये कृते। मूल शिखरे च कनकम्य ध्वजा दंडस्य ध्वजा रोपण प्रतिष्ठायां कृतायां ॥ सं० १२६८ वर्षे दीपोत्सन दिने अभिनन निष्पंद्मिश्ला मध्य मंडपे श्री पूण्णंदेव सूरि शिष्येः श्री रामचं-द्वाचार्यैः सुन्नण्यंभय कलसारोपण प्रतिष्ठा कृता ॥ सुभं भवतु ॥ छ ॥ ( 900 )

संवत् १२६४ वर्षे श्री मालीय श्रे॰ वीसल सुत नाग देवस्तस्पुत्री देल्हा सलक्षण क्षांपाल्याः क्षांवा पुत्री वीजाकस्तेन देवड़ सहितेन पितृक्षां श्रेयोधं श्री जावालिपुरीय श्री महावीर जिन चैस्ये करोदि कारिताः ॥ शुभं भवतु ॥

( 901 )

संवत् १३२० वर्षे माघ सुदि १ सोमे श्री नाणकीय गच्छ प्रतिबहु जिनासके महाराज श्री चंदन विहारे श्री श्री व राकेश्वर स्थान पतिना भ्रष्टारक रावल लक्ष्मीघरेण देव श्री , महावीरस्य आसोज मासे अष्टाहिका पदे द्रम्माणां १०० शतमेकं प्रदत्तं ॥तद्भुयाज मध्यात् , मठ पतिना गोष्ठिकेश्च द्रम्म १० दशकं वेखनीयं पूजा विधाने देव श्री महावीरस्य ॥

(902)

अं संवत् १३२३ वर्षे माग सुदि ५ वुधे महाराज श्री चाचिग देव कल्याण विजय राज्ये तन्मुद्रालंकारिणि महा मात्यः श्री जक्षदेवे ॥ श्री नाणकीय गच्छ प्रांतबद्ध महाराज श्री चंदन विहारे विजयिनि श्री महुनेश्वर सूरी तैलं गृह गोत्रोद्ध भवेन महं नर-पतिना स्वयं कारित जिन युगल प्जा निमित्तं मठ पति गोष्ठिक समक्षं श्री महावीर देव भांडागारे द्रम्माणां शनाहुं प्रदत्तं ॥ तद्भव्याजोद्धभवेन द्रम्मार्हुंन नेचकं मासं प्रति करणीयं ॥ शुभं भवतु ॥

( 903 )

अं। ॥ संवत् १२५३ वर्षे वेशाख विद ५ सोमे श्री सुवर्ण गिरी अदोह महाराज कुछ श्री सामंत्रसिंह करूयाण विजय राज्ये तत्पादपद्मोपजीविनि ॥ राज श्री कान्ह देव राज्य घुरामुद्दहमाने हुईव वास्तव्य संघपित गुणधर ठकुर आंबड पुत्र ठकुर जस पुत्र सोनी महणसीह भार्या मारूहणि पुत्र सोनी रतनसिंह णाखी मारूहण गजसीह तिहुणा पुत्र सोनी नरपति जयता विजयपाछ नरपति भार्या नायकदेवि पुत्र छखमीधर भुवण

पाल सुहडपाल दितीय भार्या जालहण देवि इत्यादि कुटंब सहितेन भार्या नायक देवि श्रेयोथें देव श्री पार्श्वनाथ चैत्ये पंचमी बिल निमित्त निश्ना निक्षेप हहमेकं नरपतिना दत्तं तत भारकेन देव श्री पार्श्वनाथ गोष्ठिकैः प्रति वर्षः आचंद्राकें पंचमी विलः कार्या॥ शुभं भवतु॥ छ॥

#### महावीरजी का मन्दिर।

( 904 )

संवत् १६८१ वर्षे प्रथम चैत्र वाद ५ गुरी अदोह श्री राठोड़ वंशे श्री सूरि सिंह पह श्री महाराजे श्री गर्जासंह जी विजयि राज्ये ..... मुहणोत्र गोत्रे वृद्ध उसवाल ज्ञातीय सा॰ जेसा भार्या जयवंत दे पुत्र सा॰ जयराज भार्या मनोरथदे पुत्र सा॰ सादा सुभा सामल सुरताण प्रमुख परिवार पुण्यार्थं श्री स्वर्ण गिरि गढ़ादुर्गी परिस्थित श्री मत क्मार विहारे श्री मती महावीर चैत्ये सा॰ जैसा भार्या जयवंतदे पुत्र सा॰ जयमल जी वृद्ध भार्या सक्रपदे पुत्र सा॰ नइणसी सुन्दरदास आस करण लघुभार्या सीहागदे पुत्र सा॰ जगमालदि - - पुत्र पौत्रादि श्रेयसे सा॰ जयमल जी नाम्ना श्री महाबीर बिंवं प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्वकं कारिसं प्रतिष्ठितं च श्रो तपा गच्छ पक्षी सुविहिताचारकारक शिथिला-चार वारक साध क्रियोद्वार कारक श्री ६ आणंद विमल सूरि पह प्रभाकर श्री बिजय दान सूरि पह शृङ्गार हार महा म्लेच्छाधिपति पातशाह श्री अकवर प्रतिबोधक सदृत जगद्गगुरू विरुद् घारक श्री शत्रु जयादि तीर्थ जीजीयादि कर मोचक षणमास समारि प्रवर्शक भहारक थी ६ हीर विजय सूरि पह मुक्टायमान म॰ श्री ६ विजय सेन सूरि पहें संप्रति विजयमान राज्य सुविहित शिरः शैखरायमाण भहा-रक श्री ६ विजय देव सूरीरवराणामादेशेन महोपाध्याय श्री विद्यासागर गणि श्चिष्य पण्डित श्री सहजं सागर गणि शिष्य पं॰ ज्य सागर गणिना श्रेयसे कारकस्य ॥

(905)

संवत् १६८३ आणाढ़ वाँद गुरी अवण नक्षत्रे श्री जालोर नगरे स्वणं गिरि दुर्गे महाराजाधिराज महाराजा श्रो गर्जासंह जी विजय राज्ये महुणोत गोत्र दीपक सं अचला पुत्र मं जेसा भार्या जेवंत दे पु॰ मं श्री जयल्ला नाम्ना मा॰ सहयदे द्वितीय सुहागदे पुत्र नयणसी सुंदरदास आसकरण नर्रासंहदास प्रमुख कुटुंव युतेन स्व श्रेयसे श्री धम्मेनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सपा गच्छ नायक भद्रारकश्री हीर विजय सूरि पहालंकार भद्रारक श्री विजय सेन - - - ।

( 906 )

संवत् १६८३ वर्षे अषाढ़ विद १ गुरी चूत्रधार जहारण तत्पुत्र तोडरा इसर टाहा। टूहा हाराकेन कारापितं प्रतिष्ठितं तथा गच्छ ४० श्री विजय देव सूरिभिः॥

(907)

संवत् १६८३ वर्षे अषाढ़ वदि १ गुरौ । महणोत्र गोत्र । प्र० जमल भार्या सहयदे समर्पित । श्री सुपार्श्व विवं । प्रतिष्ठितं तपागच्छे भ० -- ।

( 908 )

संवत् १६६३ वर्षे श्री आंजत विंख प्र० त० भ० श्री विजय देव सूरिभिः॥

( 909 )

संवत् १६८१ वर्षं साध सुदि १० सोमे श्री मेड्ता नगर वास्तव्य उकेश ज्ञातीय प्रामेखा गोत्र सिलक सं हर्ष लघु भार्था सनरंगदे सुत संघपित सामीदासकेन श्री कुं थुनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तथा गच्छे श्री तथा गच्छाधिराज महारक श्री विजय देव सूरिमिः ॥ आचार्य श्री विजयसिंह सूरि प्रमुख परिवार परिकरितैः॥ श्रीरस्तुः॥

( 383 )

( 910 )

संवत् १६८३ वर्षे आ॰ व॰ गुरौ ष्र॰ लठांक श्री माण विप्र आ॰ विजयदेव सूरितिः।

( 911 )

## चोमुखजी का मन्दिर।

संवत् १६८१ वर्षे प्रथमा चैत्र वदि ५ गुरी श्री श्री मुहणोत्र। गोत्र सा॰ जेसा भार्या जसमादे पुत्र सा॰ जयमाल भार्था सोहागदेवी श्री आदिनाथ विवं कारित प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्वकं प्रतिष्ठितं च श्रो तपा गच्छे श्री ६ विजय देव सूरीणा मादेशेन जय सागर गणिना।

### हरजी

यह मारवाड़के जालोर के पास गांव है।

(912)

संवत् १२३१ मार्गा सुदि द प्त॰ शांति शिष्येण नेमिचंद्रेण आतम श्रीयार्थं प्रदत्तः ॥

( 913 )

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३-वा॰ श्री मुनिशेषर शिष्य द्या रत श्री वोरस्य तक्या केकृत ॥

( 914 )

खंवत् १५१७ वर्षे फागुण सुदि ११ दिने, रा॰ श्री विलास म॰ सोम रात्रे श्राः - -

( 588 )

(915)

श्री शीले साथों मितर्यस्यातः स्पृहा बीर देशिते। महिमा कीर्त्ति लेखा स्या। तस्य देवेषु दुर्ला ॥

(916)

-- श्री पज्जु वध् असोचय -- वहुया भज्जा सुहंकर वणिस्स । स्रो भन सरावि-याए धम्मत्थम कारि लग एसा ॥ १॥

(917)

---- चंदण वाल नासा - - - वा मित सिरी सा - - पी - - लगा कारिता

#### जूना।

यह मारवाड़का वाडमेर इलाके में गांव है।

(918)

अों ॥ संवत् १३५२ वैशाखं सुदि १ श्री बाहड मेरी महाराज कुल श्री सामंत सिंह देव कल्याण विजय राज्ये तिव्युक्त श्री २ करणे मं॰ चीरासेल वेलाउल भां॰ मिगल प्रभृतयो घर्माक्षराणि प्रयच्छिति यथा। श्री आदिनाथ मध्ये संतिष्ठमान श्रो विद्न मर्दन क्षेत्रपाल श्री चउंडराज देवयोः उभय मार्गीय समायात सार्थ उष्ट्र १० वृष २० उभयादीप जहुँ सार्थं प्रति द्वयोर्दंवयोः पाइला। पक्षे भीम प्रिय दर्शावशापक अर्द्धाईन ग्रहीतव्याः। ओसो लागो महाजनेन मानितः॥ यथोक्तं बहुभिवंसुधा भुक्तां राजिभः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं॥ १॥ छ॥

# जूना वेडा (मारवाड)

( 919 )

अ॥ संवत् १९८४ माघ सु० १९ म्न'पतेरं प्रदेव्यास्तु सूनुना जेउजकेन स्वयं प्रपूर्ण वज्र मानादौ मिलित्वा सर्व बांधवेः ॥ १॥ खब्तके पूर्ण भद्रस्य बीरनाथस्य मंदिरे कारिता वीर नाथस्य श्रेयसे प्रतिमानघा ॥ २॥ सूरे प्रद्योतनार्थस्य ऐन्द्र देवेन सूरिणा भूषिते सांप्रतं गच्छे निःशेष नय संजुते ॥ ३॥

( 920 )

संवत् १६११ वर्षे फागुण दि १३ उकेस ज्ञातीय वापणे गोत्रे सेंधवी टीलु भार्या दीड़म दे पुत्र सं॰ गोपा भार्या गेलमदे पुत्र रूपा चंदा श्री रादुलिया भार्या मन भगीदे पुत्र भोजा भा॰ ना - - - श्रो पार्श्वनाथ विंत्र कारित तथा गच्छ भहारक श्री श्री हीर विज - - - - ।

( 921 )

संवत् १३४७ वर्षे वैशाख सुदि १५ रवी श्री ऊकेश गोत्रे श्री सिद्धा चार्य संताने श्रे॰ वेल्हू मा॰ देमलतरपुत्र श्रे॰ जन सीहेन सकुदुम्बेन आतम श्रेयसे पारवनाथ विंवं कारित प्र॰ श्री देव गुप्त सूरिभिः॥

( 922 )

संवत् १५०७ वर्षे माहि सुदि ५ रवी प्र० ग० दोला राजू पु० वीसा भा० विमलाई पु० डूगर सहितेन स्व पुण्यार्थे थ्रो विमलनाथ विवे का० प्र० श्री मडाहड़ां गच्छे श्री नय कीर्त्त सूरि भि० माल्हेणसू ग्रामे वास्तव। ( 923 )

सं॰ १६३० वरिष वैशास विद ८ दिने श्री वहड़ा ग्रामे उसवाल सुते गोत्र सोलाकी बाघणे सामासाहा भी दाभा॰ खेमलदे पुत्र राजा भार्या सेवादे पुत्र माना कमरसी श्री कुंधुनाथ विवं श्री हीर

( 924 )

सं० १५३० वर्षे सा० व०६ प्राग्वाट ज्ञाति व्य० चाहड भार्या राणी पु० व्य० वेला प्रमुख इटुम्ब युतेन स्व श्रेयसे श्री संभवनाथ विवं का० प्र० तपा श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः चुंपरा ग्रामे

(925)

सं० १६३० वर्षे वैशाख वदि द दिने श्री वहड़ा ग्राम उसवाल ज्ञातीय गोत्र तिलहरा सा० सूदा भार्या सीहलादे पुत्र नासण वीदा नासण भार्या न काग देवीदा भार्या कनकादे सुत वला श्री सादिनाथ विंवं कारापित श्री हीर विजय सृरिमिः प्रतिष्ठितः ॥

( 926 )

सं० १५१५ वर्षे माघ श्रु० १५ उक्केश लोढ़ा गोत्र सा० कांक्तू श्रा० कपूरी सुत सा० बीरपालेन मा० गांगी पुत्र पनवंल कर्मसी भातृ दिल्हादि युतेन श्री संसवनाथ विंव कारित प्रतिष्ठितं तथा श्री रत्न शेखर सूरिभिः॥

(927)

सं॰ १६२३ वर्षे वैशाख मासे शुक्रवारे १० तिथी इंडर नगर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय। अं॰ श्री। लहुआ सुत मं॰ जसा मंश्री रामा महा श्राधेन आर्था रला। दम॰ कडूआ म॰ सिंघराज प्रमुख सकल कुटुंच युतेन श्री शांतिनाय विवं कारितं। श्री श्रीतपागच्छ युगप्रधान विजय दान सूरि पहें श्री हीर विजय सूरिमि प्रतिष्ठितं। वैशास सुदि दशमी दिन ॥

( 928 )

संवत् १६३४ वर्षे माच सु॰ ६ उप॰ ज्ञाती गादहीया गोत्रे सा॰ कोहा प्रा॰ रतनादे पु॰ आका भा॰ यस्मीदे पु॰ हराजावड़ मेरादि साहि तिथी सित मतं श्री वास पूज्य विवं कारि॰ श्री वपु श्री कुकुदाचार्य संताने प्र॰ देव गुप्त सूरिभिः ॥ श्री ॥

( 929 )

सं० १४२२ श्री सर प्रमु सूरि उपदेशेन प्रतिष्ठितं।

( 930 )

संवत् १६११ वर्षे फागुण वदि १५ उपकेश ज्ञातीय वाहड़ा गोत्रे - - - - संमवनाथ - - - - - लघ गछ छघ श्री श्री हीर विजर सूरि।

### नगर गांव ( मारवाड )

( 931 )

संवत् १५१६ वर्षे पौसप विद ११ दिने गुरुवारे श्री राष्ट्रउड राज्ये श्री सोम्ब बंम पुत्र श्री श्री वयं रसल्छ नरेस्वरेण बांधव सामंत सल्हा पुत्र इरुव मुख सपरिवारेण तेज बाई प्रस्तार प्राटी महिप पुण्यार्थं गोविंदराजेन श्री श्री महावीर चैत्ये वा॰ मोदराज गणि खपदेशेन पटहो बांधव मं॰ धारा पुत्र याथल मंडाही पुत्र नाल्हा मं॰ जाणा मं॰ दे॰ इट प्रमुख श्री संघ समु महां पटहो वाद्यमांनो चिरं जयातः शुप्तं प्रवतु नारदेन छपतं ॥

### सांचीर (मारवाड)

( 932 )

स्वस्ति श्री संवत् १२२५ वर्षे वैशाख वदि १३ दिने श्री सत्य पुर महा स्थाने राज श्री भीमदेव कल्याण विजय राज्ये उपकेश ज्ञातीय मंडारी मंजग सिंह पुत्र मंडारी पाल्हा सुत छोचाकेन वृद्ध भातृ भ० साम वधू चासकितेन श्री महावीर चैत्ये आत्म श्रीयसे चतुष्किका उद्धारः कारितः॥

### रत्नपुर ।

मारवाड़के जसवंत पुरा इलाके में यह स्पान भी बहुत प्राचीन है।

( 933 )

ॐ संवत् १२३८ पोष वदि १० वला० नागू पुत्र श्रे० उद्धरण भार्यया श्रे० देवणाग पुत्रि-कया उत्तम परम श्राविकया स्व श्रेयोधं श्री पार्श्वनाथ देव चैत्य मंडपे स्तंभोयं कार्यसः॥

( 934 )

ॐ॥ संवत् १२३८ पोष वदि १० छे० आंच कुमार पुत्र छे० धवल प्तार्यया वला० नागू पुत्रिक्या संतो स परम श्राविक्या स्व श्रेयायँ श्रा पार्श्वनाय देव चैत्य मंडपे स्तमोय कारितः॥

( 935 )

अं ॥ संवत १३३३ वर्षे माच सुदि १ प्रतिपदायां महामण्डलेश्वर राज श्री षाचिग देव कल्याण विजय राज्ये तिवयुक्त महामात्य श्री जारवा प्रभृति पंच कुल प्रतिपत्तौ रत पुरे देव श्री पार्श्वनाथाय पौष कल्याणिक यात्रा निमित्तं मह माधव सुत महं मदन सुन महं घोणा। श्री कुमर्सिंह सुत महं जदल प्रभृति पंच वुलेन श्री पार्श्वनाथः देव प्रतिवह श्री चैत्र गच्छीय श्रीदेवचंद्र सूरि संताने श्रा अमरचंद्र सूरि शिष्य श्री अजित देव सूरीणा मुपदेशेन हह द्वय भूमिः प्रदत्ता आ चंद्राकं नंदतु॥ बहुिभवंसुचा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि स्तस्य तस्य सदा फलं।

( 936 )

संवत् १३४८ वर्षे चैत्र सुदि १५ गुरावदोह रत पुरे महाराज कुछ श्री सांवत सिंह। कल्याण विजइ राज्ये तिवयुक्त महं॰ कटुआ प्रभृति पंच कुछ प्रतिपत्ती श्री पार्श्वनाथ प्रतिवद्ध महा महणा श्रे॰ सांता मह॰ विजय पाल गो॰ उपण प्रभृति समस्त गोष्ठिकानां विदितं अक्ष्यराणि प्रयच्छंति यथा रतंपुर वास्तव्य गूर्जर न्यातीय क्षे॰ राजा सुत बादा गांगा सुत मंडिक मदन प्रवृति कानां देव श्री पार्श्वनाथ प्रति वहुं तोडक प्रवेश द्वार दक्षिण हस्त प्रथम हहात् द्विनीय हह श्रे॰ गांगा श्रेयोधं वादा सटक देव कुलिका विंव पूजापनार्थं श्री पार्श्वनाथ देवेन गोष्ठिकै। विदित्तं हहं समर्पितं। अस्य हह निक्रड प्रसिदेव श्री पाश्वनाधस्य श्री वाचकेन वीसल प्रीयवाय एक विशसत्याधिक शत मेकं प्रदत्तां। हह मिदं चतुनिं गोष्टिकैः संमिलते भूतवा आहक संस्था करणीया स्वात्मीय परिणा श्रीष्ठ बादा भुतक सांध विनैः भाहके हहं ऋस्यापि नार्पणीयं। तथा सन्क उत्पत्ति व्यय कर्ण वाणगोष्ठिकानु विना एकाकिनैः नं कर्ताव्या । उत्पत्ति मध्यातु देव कुलिकाया विवासां नेचकप देवी॰ दूर। ३ वर्षे प्रतिदासव्या उत्पत्ति मध्यात् हहे पतित दुसित पदे कमठाय कारापनीया। यन्च भाहक स्वक द्रव्यं बहुंति तत् पोष कल्याणक दिने देव कुलिकाया चिंव भीग करणीय। उरितं द्रव्यं श्री पार्श्वनाय सतक नालि कावां पवं । न्यां खेपनीयं निक्षेप उधार गोष्ठिकै करणीय । अत्र मताान महा , महणा मंतं श्रीष्ठ. सोता मतं धराणे गभी वा हस्तेन महं विजय पाल मतं। गोरिक खषणा मतं॥ सः

#### विटाड़ा (मारवाड)

( 937 )

सं० १६०३ वर्षे शाके १६६८ प्रवर्ष माने मगिशर सुदि २ दिने सोम दारै महाराज
राज राजेश्वर महाराजा जी श्री अभयसिंह जी क्ंवर श्री रामिसह जो विजय राज्ये
वृहत खरतर श्री आचार्य गच्छे। भहारक श्री जिन कीर्ति सूरि जी वर्त माने सित।
श्री बिलाड़ा नगरे कटारीया कलावत साह श्री तुंता जी पुत्र गिरधरदासजीकेन
जिनालय करापितः स्थानको दामः उपाध्यायजी श्री करम चंद हरस चन्दाभ्यां कृतः
कलावत श्रावकाणामिष विशेषोपदेशो दत्तस्ते नायं श्री सुमतिनाथ जी देव लो
जातः - = - द्रधर भीषन कमाभ्यां कृतः उपाध्याय श्री करमचंद गणि पं० हरसचंद
गणि पं० प्रतापसी गणि प्रमुख सपरिकरेन विव-श्री भवतु।

#### बोईया (मारवाड)

( 938 )

संवत् १२५० आषाढ़ वाँद १४ रवा मुडपद्र वास्तव्य आवक सामण मार्या जिसवई
सुत रोहड़ रामदेव भावदेव कुट्वं सहितेन राम्बदेवेन स्तंम छता प्रदत्ता द्वा॰ २०।

( 939 )

कों॰ संवत् १२५० आसाढ़ वदि १४ रवी बहुविध वास्तव्य र॰ रोहिछ सुत धांधल तत्सुत गुण घर साल्हणाभ्यां मातृ धिरम्मति श्रीयार्थे स्तम्म छता । - - - द्रां॰ २० प्रदुत्ता ।

#### कोटार (गोड़वाड़)

( 940 )

संवत् १३३५ वर्षे श्रावण विद १ सोमेऽद्यो ह समाण ' ' सउ ि ' ' या भा॰ इनउ ' ' पयरा महं सज्जन ठ० मह भा ' ठ घणसीह ठ देवसीह प्रभृति पञ्च कुलेन श्रीधात भिधान श्रीमहावीर देवस्य ने च के - - वर्ष स्थितके कृत द्र २४ चतु- विश्वति द्रम्माः वर्षे वर्षे प्रति - मी मंडिपका पंच कुलेन दातव्याः ॥ पालनीया इच ॥ बहुभिवंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलं ॥ शुभं भवतु ।

( 941 )

सं० १३३६ वर्षे श्रेष्ठि को सीहन जयपने दत्तद्र १२३ - यद्र ३६ स - प - १ मुंडा -या स्वस्ति यमाण पञ्च कुछेन वर्ष वर्ष प्रति - - - या दातव्याः॥

# किराडू।

मारवाइ के मालानी परगने में यह स्थान प्राचीन है। हिन्दुओं के समय में इस स्थान का नाम किराट कूप था और जैनियों के प्रसिद्ध नृपति कुमार पाल ने इस स्थान में जैन धर्ममें दीक्षित होने के पूर्व कईएक बहुत सुन्दर शिव मन्दिर बनवाया था। काल के चक्र से इस समय उन देवालयों की बहुत धुरी हालत है और सब लेख भी नष्ट हो गये हैं।

( 942 )

अं नमः सर्व्वज्ञाय ॥ नमोऽनंताय सूक्ष्माय ज्ञान गम्याय वेघसे । विश्वक्रपाय शुद्धा-य देव देवाय शंभवे ॥१॥ देवस्य तस्य चरितानि जयंति शंभीः स (श) १वत् कपाल

विधु ( भरम ) विभूषणस्य । गर्वः स कोपि हृदि यस्य पदं करोति गौरी जितं च चिर-वल्कल वर्ष दर्शात् ॥२॥ वशिष्ठ - - - - - भ्षिते व्वूद भूधरे। सुरभ्याः परमाराणां वंशो - - न छं कुंडतः ॥३॥ तत्रानेक मही पाल - - - - सिंघु चिराजो महाराज - - - रणे समभूत्मर मंडले ॥१॥ निरर्गाल मिलद्वीर - -- - प्रतापो जबल दूसलः ॥५॥ शंभुबद् भूरि भूमीशाभ्यच्छनीयो भ - - - सूः ॥६॥ खड्ग रणत्कार रावणो लवण वैरिहं भवः॥ - - - ॥०॥ सिंधु राज धरा धार धरणी धर धाम बान ॥ मा - - ॥८॥ जो भवत्त स्मात् सुर राजो हराझया देव राजेश्वर- - - ॥६॥ - - - अपहाय मही मिमां। मन्ये कल्प दुमः प्रायाद दुश्यक - - - ॥१०॥ - - दारणात्। श्री मद्दुरुर्लभ राजीि राजेंद्रो रंजितो — - - ॥११॥ - - - धंधुक - तः। येन दुर्वार वीर्येण भूषितं मरु मंडलें ॥ १२ ॥ धर्म करो वभू - - - - कृष्ण राजो महा शब्द विभूषितः ॥ १३ ॥ तत्पुत्रः सोछट्ट राजारुयः स्य - - - स्व - - - करूपद्रुमो भवत् ॥ १८ ॥ तस्या दुदय राजारूयो महाराज - - मंडलीक पदाधिकः॥ १५॥ प्राचीड़ गौड़ कर्णाट मालवोत्तर पश्चिमं। - - क्र - शजं॥ १६॥ प्राथ्च सिंधु राज भूपालात्पितृ पुत्र क्रमा-त्पुनः। तस्मादुद्य राजश्च पुत्रः सोमेश्वरः सुतः॥१७॥ उत्कीर्ण मपि यो राज्य मुद्दुध्रो मुज बीर्यतः। जयसिंह महिपालात् --- यद्वं -॥ १८॥ - - अत्रच नव गत वर्षे ११८६ १२०० विक्रम भूपतेः प्रसाद्। ज्जयसिंहस्य सिद्धराजस्य भू मुजः ॥ १९ ॥ श्रो सोमेरवर राजेन सिंधु राजपुरोद्भवं। भूषो निवर्याज शौर्येण राज्य मेतत्समुद्धृतं ॥ २० ॥ पुनद्वादश संख्येषु पंचाधिक शते १२०५ ष्वलं । बुमार पाल भूपालात् सप्रतिष्ठ मिदं कृतं ॥ २१ ॥ किराट कूप मात्मोयं शिव कूप समन्वितं । निजेन क्षत्र घम्मेण पाल्यामास यश्चिरं॥२२॥ अष्टा दशाधिके चास्मिन शत द्वादशकेऽश्विन । प्रतिपद्गुर संयोगे सार्धयामे गते दिनात्॥ २३॥ दंडं सप्तद्श शला नयश्वानां नृप जज्जकात्। सह पंच नखांश्चैतम्य-रादिभिरष्टिभः ॥ २४ ॥ तणु कोद नवसरो दुग्गों सोमेश्वरो ग्रहीत् । उच्चांगवरहा साद्यां चक्रे चैवातम खादसो ॥ २५ ॥ बहुशः सेवकी कृत्य चौलुक्य जगती पतेः । पुनः

संस्थापयामास तेषु देशेषु जज्जकं ॥ २६ ॥ प्रशस्ति मकरो देतां नरसिंहो नृपाज्ञया । लेखको त्रय (णे ] देवः सूत्र धारोस्तु जशोधरः ॥ २० ॥ विक्रमे संवत् १२१६ अश्वन सुदि १ गुरौ ॥ संगलं महा श्रीः ॥

## सूंघा पहाड़ी।

मारवाड़ के जसवंतपुरा के पास उत्तारकी तर्फ पहाड़ी के ढलावमें सूधा माता नामक चामुंडाके मदिरमें लगे हुए दो पत्थरों पर यह लेख खुदें हुए हैं।

(943)

कों॥ श्वेतांमोजातपत्रं किमु गिरि दुहितुः स्वस्तिहिन्या गवाक्षः किंवा सौख्यासनं वा महिम मुख महासिद्ध देवी गणस्व। त्रैलोक्यानंदहेतोः किम्दिन्यनयं श्लाच्य नक्षत्र मुख्ये शंभोभोलस्यलेंदुः सुकृति कृतनृतिः पात वो राज लक्ष्मों॥ १॥ ईशस्यां-कार्वानरनुषमानंद संदोह मूला चंचद्वासींचल दल्यायी भूषण प्रौढ पुष्पा। सल्ला-वण्योदय सुफलिनी पार्व्यती प्रोम वल्ली लक्ष्मीं पुष्णात्वनु दिन मित व्यक्त भवत्या नतानां॥ २॥ विकट मुक्ट माद्यनेजसा व्योम्नि दैत्यानिव मुवि मांगमय्या मेखलायाः क्रणेन। अनणुरणित लीला हंसकेस्त्रास्यंती फाणि पति सुक्तांतश्वंदिका वः श्रियेस्तु ॥ ३॥ श्री मद्रत्समहर्षि हर्ष नयनो दुभूतांवु पूर प्रभा पूर्व्योव्विधिर मीलि मुख्य शिव-राष्ठकार तिरमद्यतिः। पृथ्वीं त्रातु मपास्त दृत्य तिबिदः स्रो चाहत्रानः पुरा वीरः क्षीर समुद्र सोद्र यशो राशि प्रकाशो भवत्॥ १॥ रता वल्यामिव नृपततौ तत्कमे विश्रु-तायां धम्मंस्थान प्रकर करण प्राप्त पुण्योत्सवायां। स्री नद्दूणांच पतिर भव ललक्ष्मणो नाम राजा लक्ष्मीलीला सदन सदृशाकार शाकंभरीदः॥ ५॥ क्षापाताला स्वनर जलंखं मद्रशे यस्य खड्गो मुख्टिक्याजाद्वुजग पतिना श्रुंखले नावबहुः। निम्मंध्योच्वैः सपदि कमलां लीलसीद्वश्वत्य सत्तरचक्रे नृतं राणित करकः केलि कंपच्छलेन

॥ ६ ॥ तस्माद्धि माद्रि प्रवनाथ यशो पहारी श्रीशोमितो जनि नृपो स्य सनूद्ववोथ । गां-भीर्यचैर्य सदनं वाल राज देवो यो मुञ्जराज बल भंगमचीकरत्तं ॥७॥ साम्राज्याशा क रेणुं रिपु न्पति गज स्तोम माक्रम्य जहु यत्खङ्गी गंघ हस्ती समर रस भरे विध्य शैलाय माने। मुक्ता शुक्तींदु कांतीज्ज्यल रुचिषु एसरकी तिरवात देषु प्रौढ़ाने दोपचारी रुवण पुलकतिः पुष्कराणां छलेन ॥ ८ ॥ तस्पितृष्य जसयाय बांधवः श्री महादुर जनिष्ठ भूपतिः । यत्क्रपाण लतिकामुपेयुषां छायथा विरहितं मुखं द्विषां ॥ ६ ॥ जज्ञे कांतस्तद्नु च भुवस्तत्तनुजो श्वपालः कालः क्र्रे द्विषि सुचरिते पूर्ण चंद्रायमानः। यः संलग्नो न खल् समसा नैय दोषाकरात्मा तेजो मक्तः क्वचिद्पि न यः किंच मित्रोदयेषु ॥१०॥ केयूराग्र निविष्ट रत निकर प्रोद्यत्प्रभाडं गरं व्यक्तं संगर रंग मंडपतले यं वैरिलक्ष्मीः श्रिता। वीरेषु प्रसृतेषु तेषु रजसा नीतेषु दुरुर्लक्ष्यसां लब्धो पायबलापि निम्मल गुणैर्वश्या प्रशस्या कृतिः॥ ११ ॥ पुत्रस्तस्याहिल इति नृपस्तन्मयूख च्छलेन स्रष्टा यस्य व्यधित यशमां तेजमां तोलनां नु । गंगा तोले शशि तपनयो दें मतश्चार चेले मध्यस्थायि भ्रुविमष ससत् कंटके कौतुकेन ॥ १२ ॥ गुर्जराधिपति भीम भूभुजः सैन्य पूर मजय-द्रणेषु यः। शंभुवत् त्रिपुर संभवं चलं वाहवानल इवांबुधे र्जलं॥ १३॥ सैन्या क्रांता खिल वसुमती मंडलस्तिरिपतृव्यः श्रीमान् राजा भवद्य जिताराति मल्लो पहिल्लः। भीम क्षोणी पति गज घटा येन भगना रणाग्रे हद्यार्थां भोनिधि रघु कृते वहे पंक्तिः खलानां ॥ १४ ॥ अंभोजानि म्खान्यहो मृग दृशां चंद्रो दयानां मुदो लक्ष्मीर्यत्र नरोत्तमानुसरण वयापार पारंगमा। पानानि प्रसमं शुमानि शिखरि श्रेणीव गुप्यद्गगुरुस्तोमो यस्य नरेशवरस्य तुलनां सेनां यु राशोर्दधौ ॥ १५ ॥ उव्वीं रुड् विटपावलंब सुगृही हम्येषु दस्वा दृशं ध्यातास्यंत मनोहराक्रिति निज प्रासाद वातायनः। भूस्फोटानि वनांतरेषु वित-तान्या लोक्य हाहेति वाक् सस्यारा तपवारणानि शतशो यद्वीर राज व्रज -- ॥ १६॥ दृष्टः के नं चतुर्भु जः स समरे शाकंभरी यो बलाज्जग्राहानुजधान मालव पतेभीजस्य साढिह्वयं। दंडाधीशम पार सैन्य विभवं तीव्रं तुरुष्कं च यः साक्षाद्विष्णुर साधनीय य-श्वा शृंगारिता येन भूः ॥ १७ ॥ जज्ञे भूभृत्तदन् तनयस्तस्य बाल प्रश्वादो भीमक्ष्मा-

भृच्यरण युगठी मर्द्द न व्याजतो यः। कुर्वन्वीडा सति बलतया मोचयामास कारागा-राद् भूमी पति मिप तथा कुष्णदेवा भिधानं ॥१८॥ श्रीकर्यो जलद स्वमं दध्रही सैन्येस्य से-वारसा यानतुंप्रतिमे समुङ्ज्वल पटा वासा मराल श्रियं। कंपं वायु वशेन केतु निवहाः शस्यानुकारं च ते सङ्गीतानि च कोकिलारव तुलां चिसे तु तापं द्विषः ॥ १९ ॥ श्रीमां-स्तस्याजिन नर पति वां धत्रो जिंदुराजो यः संडेरेऽर्क इव तिमिरं वैरि वृंदं विनेद् । यस्य ज्योतिः प्रकरमितो विद्विषः कौशिकाभा द्रष्टुं शक्ता न हि गिरि गृहा सध्य-मध्या श्रितास्तत् ॥ २० ॥ गच्छतीनां रिपु मृगदृशां भूषणानां प्रपाते वाष्पासायै-र्घनतित तुलां विश्वतीनामरण्ये। दूर्वां श्वांतिं मरकत मणि श्रेणयो यत्प्रयाणे तांबूलीय स्ममिव चिरं चिक्ररे पद्म रागाः॥ २१॥ पृथ्वीं पालियतुं पवित्र मितमान् यः कर्षुका-णां करं मुंचन् प्राप यशांसि कुंद घवला न्यानंद हृदाननः। पृथ्वी पाल इति घ्रुवं क्षिति पति स्तस्यांग जन्माभवतप्रत्येक्षोरु निधिः स गूर्जर पतेः कण्णंस्य सैन्यां पहः॥ २२॥ यरसेना किल कामधेनु सदृशी कीर्तिं सवंती प्यः स्वच्छंदं सचराचरेपि भुवने 'शत्रु'-रतणी कुर्वती। धर्म वत्समिव स्वकीय मनघं वृद्धिं नयंती मुदा कस्यानंद करी बभूव न भुवो-भीष्टं समातन्वती ॥ २३ ॥ श्री योजको भूपतिरस्य बंधु विवेक सौध प्रबल प्रतापः । श्वेतात पत्रेण विराजमानः शक्त्याणहिल्लाक्य पुरेपि रेमे ॥ २२ ॥ त्यक्त्वा सीचमुदार केलि विपिनं क्रीडाचले दीर्घिकां परुयंका श्रयणं करेणुषु मुदां स्थानं समंताद्पि । यस्या-रि क्षितिपाल बाल ललनाः शैले वने निर्भारे स्थूल ग्राविशरस्यु संस्मृति मगुः पूर्वोपभुक्त श्रियां ॥ २५ ॥ श्री आशा राज नामा समजनि वसुघा नायक स्तस्य बंधुः साहाय्यं मा-उवानां भुवि यदिस कृतं वीक्ष्य सिद्धाधिराजः। तुष्टो घत्ते रुम कु'भं कनक मय महो यस्य गुप्यद्वगुरु स्थ तं हर्तुं नैव शक्तः कलुपित हृदयः शेष भूपाल वागिभः ॥ २६॥ उदय गिरि शिरः स्थ कि सहस्त्रांशु बिंबं वितत विशद की ते मूं धिन किंनु प्रतापः। उपरि सुभग ताया उद्गता मंजरी किं कनक कलश आभावस्य गुप्यद्गुर स्थः॥ २०॥ कनक रुचि शरोरः शैलवाराभिरानः फणि पति मयनीयस्यावतारः स विष्णोः। सलिल निधि सुताया मंदिरे स्कंघ देशे द्घदवनि मुदारामग्रिमः पुण्य मूर्तिः ॥ २८॥ सत्रागार

तड़ाग-कानन-इरप्रासाद-वापी-प्रपा-कूपादीनि विनिम्मंमे द्विज जनानंदी क्षमा नण्डले। धम्मंस्थान शतानि यः किल बुध श्रेणीषु करुपद्रमः कस्तेस्यंदु तुपार शेल धवलं स्तोतुं यशः कोविदः ॥ २६ ॥ श्वेतान्येव यशांसि तुंगतुरग स्तोमः सितः सुम्रुवां चंचन्मौक्तिक-भूषणानि धवलान्युच्चैः समग्राण्यपि । प्रेमालाप भवं स्मितं च विशदं शुम्राणि वस्त्रीकसां वृंदानीति नृपस्य यस्य एतना कैलास-लक्ष्मीं श्रिता ॥ ३० ॥ प्रशस्ति रियं बृहद्गच्छीय-श्री जयमंगला चार्य-कृतिः ॥ भिषित्व जयपाल-पुत्र-नाम्व सिंहेन लिखिता। सूत्र जिसपाल-पुत्र-नाम्व सिंहेन लिखिता। सूत्र जिसपाल-पुत्र-नाम्व सिंहेन लिखिता।

(.944)

भं॥ जटा मूछे गंगा प्रचल लहरी पूरकृहना समुन्मील चलत्र प्रकर इव नम्नेष्
नृपतां। प्रदातं श्री शंभुः सकल भुवनाधीश्वर तथा तथा वा देवाद्वः शुभ मिह सुगंधाद्वि
मुकुटः॥ ३१॥ आशा राज श्लितिप तनयः श्री मदाल्हादनाह्वो जज्ञं भूभृद्भुवन विदित
श्वाहमानस्य वंशे। श्रीनद्दृत्ते शिव भवन कृदुम्मं सवस्य वेता यस्सा हाय्यं प्रति पद्
महो गूउजरेश श्वकांक्ष॥ ३२॥ चंवरकेतक चम्पक प्रविलसत्ताली तमाला गुरु स्पूर्व्ज
स्वन्दन नालिकेर कदली द्राक्षाम्य कम्ने गिरी। सीराष्ट्रे कृटिलोग्र कण्टक मिदात्यृद्धाम
कीर्त्तेस्तदा यस्या भूदिभमान भासुर तथा सेनाचराणां रवः॥ ३३॥ श्री मांस्तस्यीगल
इह नृषः केल्हणो दक्षिणा शाचीशोदचद्भिलम नृपते मांन हरसैन्य सिंधुः। निर्भिद्धांच्वैः प्रवल कलितं य स्तुरुष्कं व्यथत्त श्री सोमेशास्यद मुकुट वत्तोरणं कांचनस्य॥३१॥
सातास्य प्रवल प्रताप निलयः श्री कीर्तिपालो भवद्व भूनाथः प्रति पक्ष पार्थिव चमूदावांचु वाहो पमः। यत्यक्षां चुनिधौ हतारि करिणां कृभस्यलीभ्यः क्षरन्मुक्तानां निकरो
मराल ललितं धत्ते स्म धारा श्रयः॥३५॥ यो दुर्दात किरात कूट नृपति भिष्वा शर्रेरासलं
तस्म न्कांबद्भदे तुरुष्क निकरं जिल्लारण प्रांगणे। श्री जावालि पुरे स्थिति व्यरचयवन
दुदुल राज्येश्वर श्रिचता रत्न निमः समग्र विदुषां निःसीम सैन्याधिपः॥ ३६॥ श्री

समर सिंह देवस्तत्तनयः क्षोणि मण्डलाधिपतिः। इन्द्र इव विव्य हदयानन्दी पुरु-पोत्तमो हरिवत्॥ ३० ॥ प्राकारः कनका चले विरचितो येनेह प्रण्यात्मना नाना यंत्र मनीज्ञ कोष्ठक ततिर्विद्याधरी शीर्षवान्। किं शेषः फण वृ'दमेदुर तनुर्वक्ष स्थले वा भुवो हारः किं समण श्रमादु बंगणः किं वैष भेज स्थिति ॥ ३८ ॥ कमल वनिमवेदं वप्रशीर्षा लि दंशाबिखिल विपुल देश श्री समा कर्षणाय । लिखित विशद विंदु श्रीणवन्मत्त वैरि क्षितिपति विफला जिस्तोम संख्या निमित्तं॥ ३६॥ तोलयामास यः स्वण्णैरा-त्मानं सोमपर्वणि । आराम रम्यं समरपुरं यः कृतवानथ ॥ २० ॥ श्रोकीर्ति पाल भूपति पुत्रो जावालि पुरवरे चक्रे। श्री रूदल देवी शिव मंदिर गुगलं पवित्र मतिः ॥४१॥ श्रा समर्रासंह देवस्य नंदनः प्रवल शौर्य रमणीयः।श्री उदयसिंह भूपतिर भूटप्रभा भारव-दुपमानः ॥ ४२ ॥ श्री नद्दूल-श्री जावालि पुर-माण्डवयपुर-वाग्भटमेरु-सूराचंद्र-राटहृद-खेड--रामसैन्य श्रा माल-रत्नपुर-सत्यपुर-प्रभृति देशा नामय मधिपतिः ॥ ४३ ॥ शेषः स्तोत्मिव प्रकृत रसना भारः समंतादभूत् स्नीराव्धिः परिरब्ध् मुद्भधुर मुजः कल्लोल माला मिषात् । द्रष्टुं चानि मिषाक्षि-पंक्रज वनो वास्तोः पतिर्यस्य सां विश्व थ्री हृदयस्य हारखतिकां कार्ति सितांशू उज्वलां ॥ १४ ॥ श्रा प्रह्लादनदेवी राज्ञो यस्यां गजं प्रसूते स्म। श्री चाचिग देवाह्वं तथैव चामुंडराजाख्यं॥ १५ ॥ घीरो' दात्तस्तुरुकाधिपमददलतो गूर्जरेंद्रेर जेयः सेवायात क्षितीशोज्यत करण पदुः सिंध् राजांतको यः। प्रोद्वामन्याय हेतु भरत मुख महा ग्रन्थ तरवार्थ वेता श्री मज्जाबाडि संज्ञे पुरि शिव सदन द्वंद्व कर्त्ता कृतज्ञः ॥ १६ ॥ तरपहोदय शैल भानुरनघप्रोद्वाम धर्म क्रिया निष्णातः कमनीय रूप निलयो दानेश्वरः सु प्रभुः। सौम्यः शूर शिरोमणिश्च सदयः साक्षादिवेंद्रः स्वयं श्री मांश्चिाचिग देव एव जयित प्रत्यक्ष कृष्प दुमः॥ १७॥ म्ब्रभंगेन भयंकरेण विजित प्रत्यिथं भूमी पतिः श्री मांश्चाचिग देव एव तनुते निर्विदन वृत्तिः भुवं। द्वै जिह्नच विद्धातु पद्मग पतिर्वक वराहो मुखं कूमों नक्रतितं करींद्र , निवहः संघात सौरध्यं परं॥ १८॥ मेरोः स्थैयं वचन रचनं वाक्पते यंस्य तुस्यं पृथ्वी भारोद्धरणमसमं पन्नगेंद्रानुषंगि। साक्षाद्रामः किमयमथवा पूर्ण पीयूष रिमिश्चिता

रतं प्रणियिति जने देव एवैप तस्मात् ॥ ४६ ॥ स्फूर्जद्वीरम गूर्जरेश दलनो यः शत्र शल्य द्विषंश्चंचत्पात्क पातनैकरिसकः संगस्य रंगा षहः। उन्माद्यज्ञहरा चल स्य क्लिशा कार खिलोकी तल आम्यत्की चिंर शेष वैरि दहनोद्य प्रतापोल्यणः ॥ ५० ॥ श्रो माले द्विज जानुवाटिक कर त्यागी तथा विग्रहोदित्य स्यापि च राम सैन्य नगरे नित्याचर्च-नार्थ प्रदः। प्रोत्तंगेप्य पराजितेश भवने सौत्रपर्ग-कंभध्वजारोधी रूप्यज मेखला वितरण स्तस्यैव देवस्य यः॥ ५१॥ चक्रे श्री अप राजितेश भवने शाला तथा-स्यां रथः कैलास प्रतिमिख्लिको कमलालंकार रत्नोच्चयः। येन क्षीणि प्रंद्रेण कृतिना मानंद संवित्तये भाग्यं वा निज मेव पर्वत तुलां नीतं समंताद्पि॥ ५२॥ कणौं दान रुचिर्विष्टिच सुकृती स्नाच्यो दघीचि स्तथा हृदाः कल्पतरुः प्रकाम अधुरा-कारश्च विन्तामणिः। श्रो मच्चाचिगदेव दान मुदिता स्तन्नाम गृह्णंति यत्तत्कीर्त-रिप नूतनत्व मभवद्भूमीभुजां सद्मसु॥ ५३॥ स्फूर्जि निर्भार भांकृतेन सुभगं तत्केत-कीनां वनं मिश्री भूतमनेक कम कदली वृ'देन घत्ते प्रत्र यः। आमाणां विपिनं च देव ललना वक्षोरुह स्पर्दुंगे वोद्यरप्रोढ़ फलावली कवितं जम्बू वने नाचितं॥ ५४॥ मरी मेरो स्तुल्यस्तिदश ललना केलि सदनां सुगन्धा द्रिनानातर निकर सन्नाह सुभगः। नृ पेणेंद्रे णेव प्रस्मार तुरङ्गोच्चय खुर प्रकं प्रेविधी पीठ रतिरस वशालेन ददृशे ॥ ५५॥ तनमूर्दिध्न त्रिदशेंद्र पूजित पदां भोज द्वयां देवतां चामुंडा मघटेश्व शिति विदिताम भ्यचिर्चतां पूर्विज्ञेः। नत्वा भ्यच्यं नरेश्वरोथ विद्धेरया मंदिरे मंडपं क्रोडिकिनर किन्तरी कल रवो नमाबनमयूरी कुलं॥ ५६॥ सम्वत् १३१९ त्रयोदश शतै कोन विशतौ मासि माधवे। चक्रेऽक्षय तृतीयायां प्रतिष्ठा मंडपे द्विजैः ॥ ५७ ॥ संपल्लाभं घटयतु शुभं कुं भि वक्त्रो गणेशः सिद्धि देय।दभि भत तमां चंडिका चारु मूर्तिः। कल्याणाय प्रभवतु सतां धेनु वर्गः एथिव्यां राजा राज्यं भजतु विपुलं स्वस्ति देव द्विजेभ्यः ॥ ५८ ॥ स श्रीकरी सप्तक वादि देवा चार्य स्य शिष्योऽजनि रामचन्द्रः। सूरिर्विनेयो जय मङ्गलो उस्य प्रशस्तिमेतां सुकृती व्यथत् ॥ ५६ ॥ भिष्यवर-विजय पहल-पुत्रेण नाम्बसीहेन विखिता ॥ सूत्रधार-जिसपाल-पुत्रेण-जिसर्विणोत्कीण्णां ॥

### घटियाला।

यह स्थान मारवाड़ के राजधानी जोधपुर के पश्चिम उत्तर की ओरमें अवस्थित है और इसी गांवके पास यह शिक्षा छेख मिला था इसकी भाषा प्राकृत है और मारवाड़ के सब छेखों से प्राचीन है।

यह लेख जोधपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुंशी देवीप्रधादजी ने अपने मारबाड़ के प्राचीन लेख नामक प्रतक में संस्कृत अनुवाद के शाथ छपवाया था वही यहां पर प्रकाशित किया जाता है।

(945)

#### घटियाला।

जो सरगापवरगमरगं पढ़मं सयलाण कारणं देवं । णीसेस दुरिक दलणं परम गुरुं णमह जिणणाहं ॥ १ ॥ रहुतिलको पढ़िहारो आसी सिरिलक्खणोत्तिरामस्स । तेण पढ़िहार वन्सो समुणई एरप सम्पत्तो ॥ २ ॥ विपो सिरि हरिकन्दो अज्जा आसीति सित्तिका भट्टा । अस्स सुओ उप्पणो वीरो सिरि रिजलो एरप ॥ ३ ॥ अस्सिव णरहृढ़ णांमो जा को सिरि णहृड़ोत्तिए अस्स । अस्सिव तणओ ताओ तस्सिव जसवदुणो जाओ ॥ ४ ॥ अस्सिव चन्दु आणांमा उप्पणो सिल्लुओ विए अस्स । फोहोत्ति तस्स तणओ अस्स वि सिरि भिल्लुओ जाई ॥ ५॥ सिरि भिल्लुअस्स तणओ क्यको गुरु गुणेहि गांरविओ । अस्सिव कक्कृ आणांमो दुल्लह देवीए उप्पणो ॥ ६ ॥ ईसिविआंसहिसि महुरं भणिअं पलोई असेम्मं । णममं जस्सण दीणां रासोधे ओधिरामेत्ती ॥ ७ ॥ णोजम्पिअं ण हिसिणं क्यं ण पलोहुअं णम्सिरिअं । णियअं णपरिका मिअं जेण जणे कज्ज परिहीणं ॥ ६॥ सुत्थादुत्थादि पमा सहमातहउत्तिमा विसोक्खेण । जणणिक्व जेण घरिका णिक्वंणिय मण्डले सक्वा ॥ ६॥ उअरोहरा अमच्छर लोहे हिमिणाय विज अंजिण । पक्क ओदो एहं विसेसो ववहारे कावमण यम्प ॥ १०॥ दिअवर दिएणाणुका जेण जणं रिकिज्जण सम्यलेक्प । णिम्मच्छरेण जिल्ला दुटु।ण विद्यु णिटुवणं ॥ ११ ॥

घनरिद्व समिद्वाणं बि पउराणं णिअकरस्स अकाहिअं। लक्खं समञ्ज सरिसं तणंच तह जेण दिद्वाई ॥ १२॥ णवजोव्वणकअपसाहिएण सिंगार गुणग कक्केण। जणवयाणजज बाह्यजं जेण णेह संचरिअं ॥ १३ ॥ वाह्याण गुरु तरु णाण तह सही गय वयाण तण ओव्य । इय सुचिरिऐहि णिच्चं जेण जणो पालिओ सब्बो ॥ १४ ॥ जेण णमन्तेणस्या सम्माणं गुण थुई कुणं तेण । जम्पन्तेण य ललिअं दिण्णं पणईण धणणिवहं ॥१५॥मरु माहबस्ट तमणी परिअंका अन्जगुञ्जरित्ताषु। जणिओजेण जणाणं सच्चरिअ गुणेहि अणुराओ ॥ १६ ॥ महिजण मोहणाई मिरिम्म जाला उलाओ पल्लिओ । जणिसाओ जेण विस मेवडणाणय मण्डले पयहं ॥ १७ ॥ णीलुप्पल दल गम्धारम्मा मायं दमहु अविं देहि। वरइच्छुपण्ण छण्णा एसा भूमी कया जेण ॥ १६ ॥ वरिस सएसु अणवसु अद्वारह समग्गलेसु चेतिस्म । णक्खने विहु हत्थे वहवारे धवल वीआये॥ १६॥ सिरि कक्कुएण हट्टं महाजणं विष्यपय इवणि वहुलं। रोहिन्स कुअ गामे णिवेसिअं किशि विद्विए ॥२०॥ महोअरम्मे एको वीओ रोहिन्स कुअगामंग्मि । जेण जसस्स व पुजांए एरथम्मा स-मृत्यविजा ॥ २१ ॥ तेण सिरि कक्कुएणं जिणस्स देवस्स दुरिक्ष णिद्वलणं । कारविका अचल निमं भवणं भत्तीए सुहजणयं ॥ २२ ॥ अप्पिअमेएं भवणं सिद्धस्य धणेसरस्य गुच्छिमि। तह सन्त जम्ब अम्बय विण भाउड पमुह गोहीए॥ २३॥ शलाध्ये जन्म कुले कलंक रहितं रूपं नवं योवनं । सीभाग्यं गुण भावन शुचि मनः क्षांति यशो नम्ता॥ २१॥

### संस्कृत अनुवाद।

स्वरगिषवर्ग मार्गं प्रयमं सकलानां कारणं देवं। निःशेष दुरित दलनं परम गुरुं नमत जिन नाथम् ॥१॥ रघु तिलकः प्रतिहार आसीत् श्री लक्ष्मण इति रामस्य। तेन प्रतिहार वंद्यः समुव्यतिमत्र संप्राप्तः ॥२॥ विष्यः श्री हरिचंद्रः भार्या आसीत् इति क्षत्रिया भद्रा। अस्य सुत उत्पव्तः वीरः श्री रिज्जिलोत्र ॥ ३॥ अस्यापि नर भटः नामा जातः श्री नाग अट इति एतस्य। अस्यापि तनयस्तातः तस्यापि यशो वर्द्धनो जातः॥ १॥ अस्यापि चंदुक नामा उत्पन्नः सिल्लुकोपि एतस्य। फोट इति तस्य तनयः अस्यापि श्री भिल्लुको जातः ॥ ५ ॥ श्री भिल्लुकस्य तनयः श्री कक्कः गुरु गुणैः गर्वितः । अस्यापि कक्कृक नामा दुर्लभ देवसामुत्पन्नः ॥ ६ ॥ ईषद्विकाशं हसितं मध्र प्रणितं प्रक्षोकितं सीम्यं। नमनं यस्य न दीनं रासः स्थेयः स्थिरा मैत्री ॥ ७॥ नो जल्पितं न हसितं न कृतं न प्रहोकितं न संभृतम्। न स्थितं न परिभातं येन जने कार्य परिहीनं ॥ ८ ॥ सुस्था दुःस्था द्विपदा अधमा तथा उत्तमा अपि सौरुयेन। जनन्येव येन धृता निरुयं निज मण्डले सर्वं ॥ ६॥ उपरोध राग मत्सर लोमैरपि न्याय वर्जितं येन न क्रुसो द्वयोर्विशेषः व्यवहारे कदापि मनागपि ॥ १०॥ द्विजवर दत्तानुइ येन जनं रंक्तवा सकलमपि । निर्मत्सरेण जिततं दुष्टा-नामपि दण्डनिष्टपनम् ॥ ११ ॥ धन ऋद्भ समृद्वानामपि पौराणां निज करस्याभ्यर्थितम । लक्षं शतं च सदुशस्वेन तथा येन दृष्टानि ॥ १२ ॥ नव यौवन कप प्रसाधितेन शृङ्गार गुणज्ञ कक्ककेण जनवचनीयमलङ्जं येन जने नेह संचरितम् ॥१३॥ बालातां गुरुस्तरुणानां तथा सखा गत वयसां तनय इव। प्रिय सुचरितैर्नित्यं येन जनः पालितः सर्वः॥ १८॥ येन नमता सदा सन्मानं गुणस्तुतिं क्वंता। जल्यता च लितिं दत्तं प्रणियभ्यो धन-निवहः ॥ १५ ॥ मरुमाडवल्लस्य मणी परि आंका अउजगुर्जरेषु । जनितो येन जनानां सस्चरित गुणैरनुरागः ॥ १६ ॥ गृहीत्वा गोधनानि गिरौ जाला कुलाः पहलयः । जिनता वैन विषमें वटनाण कमण्डले प्रकटम ॥ १९॥ नीलोरपल द्लगन्या रम्यमाकन्द मध्य वृन्दैः। वेरसु पर्णछ्वा एषा भूमिः कृतायेन ॥ १८ ॥ वर्ष शतेषु च नवसु अष्टादश सम ग्रहेषु चैत्रे नक्षत्री विधु भस्ये बुधवारे धवित द्विशीयायाम्॥१६॥ श्री कवक्केन हह महाजने विप्र प्रकृति चणिज बहुलम्। रोहिन्स कूप ग्रामे निवेशितं कोर्त्ति वृद्धै॥ २०॥ मण्डोवरे एको द्वितोयो रोहिन्स कूप ग्रामे। धेन यशस इव पुञ्जावेती स्तंभी समुक्तव्धी ॥ २१ ॥ तेन श्री ककुकेन जिनस्य देवस्य दुरित निर्दलनम् । कारितमचलिमदं अवनं भक्तया गुभ जनकम् ॥ २२ ॥ अपितमेतद्भवनं सिटुस्य धनेश्वरस्य गच्छे । सह शांत जम्बु क्षाचक वनि भाटक प्रमुख गोष्टवै॥ २३॥ श्लोध्य जनम कुले कलंक रहितं रूपं नव यीवनं । सीमाग्यं गुण भावनं शुचिमनः क्षान्तिर्यशो नम्बता ॥ २४ ॥

### पिंडवाडा।

सिरोही राज्यका यह स्थान भी प्राचीन है। यहां रेखवे स्टेशन है और सिरोही जाने वाले लोग यहां उतर कर जाते हैं।

(946)

ओं ॥ संवत १६०३ वर्षे माह वदि द शुक्रे श्रो बिरोही नगरे रायि दूर्जण सालजी श्रो विजय राज्य प्राग वंशे साह गोयंद भार्या थनी पुत्र केल्हा आर्या चापलदे गुसदे पुत्र जीवा जिणदास केल्ला पीडरवाड़ा ग्रामे श्रो माहावीर प्रासादे देहरी कारापितं श्रो तपा गच्छे श्री कमल कलस सूरि तत्पहें श्री विजय दान सूरि। साः जीवा श्रे योथं साल जीवा दिने १० अणसण सीधा संवत् १६०२ का० फागुण वदि द दिने अणसण सीधा शुभं भवतु कल्या०॥

( 947 )

भों ॥ संवत् १६०३ वर्षे माह विद द शुक्रे श्री सीरोही नगरे। रायि श्री दुर्जण साल जी विजय राज्य प्राग वंशे कोठारी छाछो भार्या हासिलदे पुत्र कोठारी श्री पाल मार्या षेतलदे तस्य पुत्र कोठारी तेजपाल राज पाल रतन सी राम दास — — — वाई लाछल दे श्रेयोथें पींडरवाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी कारापितं। श्री तपा गच्छे श्री हेम विमल सुरि तस्पहे श्री आणंद विमल सूरि तत्पहे श्री विजय दान सूरि। शुभं भवतु कल्यःणमस्तु श्रा० वा० लाछलदे श्रे०।

( 943 )

सं०१६०३ वर्षे माह वदि द शुक्ते श्री सिरीही नगरे रावि श्री दूर्जण साल जी विजयः ।

छाछलदे ससारदे पुत्र कोठारी तेज पाल राजपाल रतन सी रामदास शहंस कर्ण पीडरबा ग्रामे श्री माहाबीर प्रासादे देहरी करापित कोठारी तेजपाल श्रे योर्थे श्री तपा गच्छे श्री हैम विमल सूरि तहपहें श्री आंणद विमल सूरि तहपहें श्री विजय दान सू० शुभं भवतु कल्याणमस्तु॥

( 949 )

कों ॥ संवत् १६०६ वर्षे माह विद द शुक्रे श्री सिरोही नगरे रायि श्री दूर्जण साल जी विजय राज्ये प्राग वंशे सा याया भार्या गांगादे पुत्र सा - मा भार्या कसमीरदे पुत्री रभी पींडर वाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी करापितं बाई गांगादे श्रेयोथं श्री तपा गच्छ श्री कमल कलस सूरि सुभं भवतु कल्याणमस्तु ॥

( 950 )

अों ॥ संवत् १६१२ वर्षे मागुण विद ११ शुक्रे श्री िसरोही नगरे माहाराज श्री उदह सिंघ जी विजय राज्ये प्राग वंशे कोठारी छाछा भार्या हंस्छदे पुत्र कोठारी श्री पाछ , भार्या छाछछदे पुत्र रामदास करण सी सहस करण – – पींडर वाड़ा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी करापितं श्री तपा गच्छे श्री हेम विमल सूरि तत्पहे आणंद विमल सूरि – – –

( 951 ),

कांनमः धी वर्द्धमानाय ॥ प्राग्वाट वंशे व्यवहारि सागा सूनुः प्रसृतोज्वल कांत कारिः। श्री पुण्य पुणा जिन पूर्ण सिंह स्वस्य प्रियो जाल्हण देवि नाम्नी ॥ १ ॥ मद्भर मद्रारत रोक — — — कलापः किल कुर पालः। जाया धर्म मोदिकन्दो प्रमुक्ता तस्या भवस्कामल देवि नाम्नी ॥ २ ॥ सदयौ २ वामामृतैः सुहितौ लोक हितौ सतां मतिः।

सनयी विनयी चिती चणी विजयते तनयी तयोरिमी ॥३॥ तत्राद्यः सज्जन श्रेणी रतः रत्नाभिधो धनं। धनाणढ्य जन मूढ़ - राज मान्यो धियां निधिः॥ १॥ द्वितीय सुद्विती-येंदु कांति कांच गुणोच्चयः। धरणः शरणं श्रीणां प्रवीणः पुण्य कर्मणि॥ ५॥ रता देवी धारल देव्यी जात्यी तयोरनुक्रमतः । समभूता मित निर्मल शीलालंकार धारिण्यी ॥ ६ ॥ तस्य सुता ५--तेजा षासल वास जाल्हणेनाख्याः । शांत स्वभाव कलिसा गुण तरु मलयाः कला निलयाः ॥ ७॥ इतश्च। श्री प्राग्वाटाभिघ जाति शृंग शृंगार शिखरः। पुरा भूनमहुणा नामा व्यवहारी धरस्थितिः॥ ८॥ तस्य जोला भिधः सूनु स्त-त्पुत्रो भावठोऽशठः ॥ ६ ॥ तदीय पुत्रः सुगुणैः पवित्रः स्वाजन्य वित्तः सुनया सूवितः । लीवाभिधानः सुकृति प्रधानः सत्कार्य धुयौ व्यवहार वर्यः ॥ १० ॥ नयणा देवी नाम सू देवी विरुधात संज्ञिक तस्या दियते ढययो पेते शीलाखुद्यम गुण कलिते ॥ ११ ॥ नयणा देवी तनुजो मनुजो चित चारु एहमणो पेतः। अमरो समरो गुरु जन जन -- जनन्यादि पद कपले ॥ १२ ॥ भीम कांत गुण क्याते प्रजा पालन लालसे । हाजाभिधे धरा धीशे प्राज्य राज्यं - रीक -- ॥ १३॥ आस्यामुझाभ्यां घनि पूर पाल लीबानिधाभ्यां सद्-पासकाभ्यां। ग्रामेऽग्रिमे पींडर वाडकाक्ये प्रसाद - - - विरुद्धारि सारः ॥ १८॥ विक्रमाद्वाण तर्क्कांविध सूमिते वस्सरे तथा। फाल्गुनारुये शुभे मासे शुक्लायां प्रतिपत्तिथी ॥ १५ ॥ कल्याण वृद्ध्य भ्युद्यैक दायकः, श्री वर्द्धमान श्चरमो जिनेश्वरः । श्री मत्तपः संयम धारि सूरिभिः प्रतिष्ठितः स्पष्ट महा महादीह ॥ १६ ॥ आरवींदु समयादनया श्री वर्द्धमान जिन नायक मूर्स्था । राजमानमिनिद्तु विश्वानंद दायक मिदंबर चैत्यं ॥ १७ ॥ श्लो० ॥

( 952 )

राज श्री अमर सिंह जी खषावता देहनारा देहची आरोहतो – कमनइ काथोछइ। आजक -- वान देरा माहि घोलसङ्क तिनइ गधइ ड – गाल छह संवतु १७२३ वर्षे मगसिर सुदि –॥

# वीरवाडा (सिरोही). महावीर स्वामी का मंदिर।

( 953 )

सं॰ १८१० वर्षे श्रे॰ महणा भा॰ कपूर दे॰ पु॰ जगमालेन भा॰ सुतलदे पु॰ कडूया देल्हा समं वीरवाडा ग्राम श्री महावीर चैत्योद्धारः कारितः कछोलीवाल गच्छे भ॰ श्री नरचंद्र सूरि पहे श्री रत्नप्रभ सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितः। मंगल ॥ प्राग्वाट ज्ञातीयः॥

# बसंत गढ़ (सिरोही)

(किले के अन्दर जैन मंदिर के मूर्ति पर। (असन के दोनो तरफ पीठ पर)

( 954 )

सं० १५० वर्षे माच सुदि ११ वृधे राणा श्री कुंस कर्ण राज्ये वसंत पुर चैत्ये तदुद्धार कारको प्राग्वाट व्य० क्षणड़ा भा० मेचादे पुत्र व्य० संडनेन भा० माणिक दे पुत्र कान्हा पीत्र कोणादि युतेन प्राग्वाट व्य० धणसी भा० छीवी पुत्र व्य० भादाकेन भा० खाल्हू पुत्र जावहेन भोजादि युतेन मूल नायक श्री शांतिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्री सोम सुन्दर सूरि तत्पहालंकरणं श्री मुनि सुन्दर सूरि श्री जय चंन्द्र सूरि पह प्रतिष्ठित गण्छाचिराज श्री रत शेषर सूरि गुरुति:।

#### पालडी (सिरोही)

( 955 )

सं॰ १२८९ वर्षे मार्च सुदि १० गुरी असेह श्री नदूले महाराजाधिराज श्री केल्हण देव राज्ये तरपुत्र राज श्री जयत सीह देवी विजयी ज - - तत्पादपद्मीपजीविन महा अगिरमय वाल्हण प्रमृति पंच कुलेन महं सूम देव सुत राजदेवेन देव श्री महावीर प्रदत्त द्र॰ १ पाट्टहाली मध्यात्। बहु भिवंसुधा मुक्ता राजभि सागरादिभि यस्य यस्य यदा दत्तं तस्य तस्य तदा फलं॥

#### कालाजर (नवाना के निकट)

( 956 )

सं० १३०० वरषे जेठ सुदि १० सोमे अदो ह चंद्रावत्यां महाराजाधिराज श्री आरहण सिंह देव कल्याण विजय राज्ये तिलयुक्त मुद्रायां महं श्री षेता प्रभृति पंच कुलं शासन मिति लिख्यते यथा महं श्री षेताकेन - - - नान कलागर ग्रामे - - - - - श्री पार्श्व नाथ देवस्य लो - - - रहिता - - - एवं ॥ आचंद्रार्क - - - यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलं ॥ साखि राउल० त्रा अलिपव ब्राद उव - ब्रजव - सोहण - - - वणादे सणा - - - - - - कल्हा।

#### कामद्रा (सिरोही)

( 957 )

कों। भी भिष्छमाछं निर्यातः प्राग्वाटः विषजांवरः भी पतिरिव छहमी युग्गो सं (स्थ्रीं) – राज पूजितः ॥ आकरो गुण रतानां वंघु पद्म दिवाकरः चजुजकस्तस्य पुत्र स्थात् नम्मराम्मे ततो परी ॥ जज्जुं सुत गुणाद्यो धामनेन भसाद्भयम्। दृष्ट्या चक्रे गृष्टं जैनं मुक्तपे विश्व मनोहरम् ॥ सम्बत् १०९१ – – – सपुने -।

#### उथमा (सिरोही)

( 959 )

संवत् १२५१ आषाढ़ बढि ५ गुरी श्री नाणकीय गच्छे उथण सद्घिष्ठाने । श्रीपार्श्व-नाथ चैत्ये ॥ घनेश्वर पुत्रेण देव घरेण धीमता । सयुक्तेन यशोभद्र आल्हा पाल्हा सहोद्दैः। यसो भटस्य पुत्रेण। सार्ह्धं यसा घरेण भा पुत्र पौत्रादि युक्तेन घर्म हेतु मह मंना ॥ भगनी घारमत्याख्या। भृतश्चैव यशो भटः। कारितं श्रेयसे ताभ्यां। रम्बेदस्तुंग मंडप ॥ छ ॥

#### वघीणा (सिरोही)

( 959 )

संवत् १३५१ वर्षे वैशाख शुदि १० शिन दिने न - - ल देशे वाघ सीण ग्रामे प्रशा-राजा श्री सामंत्रसिंह देव कल्याण विजय राज्ये एवं काजे वर्रामाने सोलं० पानट पु॰ रख-रसोलं० गागदेव पु॰ आंगद मंहलिक सोल॰ सी माल पु॰ कु'ताधारा सो॰ माला पु॰ मोहण त्रिमुवण पहा सोहरपाल सो॰ धूमण पर्ट पायत् विषग् सीहा सर्व सोलंकी समु॰ दायेन वाधसीण ग्रामीय अर - - हट अरहट प्रति गोधूम से॰ १ ढींवड़ा प्रति गोधूम सेई २ तथा धूलिया ग्रामे सो॰ नयण सोह पु॰ जयत माल सो॰ मंहलिक अरहट प्रति गोधूम सेई १ ढींवड़ा प्रति गोधूम सेई २ सेतिका २ श्री शांतिनाथ देवस्य यात्रा महो-रसव निमित्त दत्ता॥ एतत् आदानं सोलंकी समुद्रायः दातव्यं पालनीयं च। आचंद्राकं॥ यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलं॥ मंगलं भवतु॥

#### ठाज-नीतोड़ा (सिरोही)

( 960 )

संवत् १२ वर्षे १४ माह सु॰ ६ श्रे॰ जीतूं आसल प्रति पत्तैमधिक कुकर सीह

981 )

मन्दिर घर छषम सिंचेन करावी।

#### नोदिया (सिरोही)

( 962 )

संवत् ११६० वैसाप सुदि १३ नंदियक चैत्य साले वापी निम्मापिता सिव गणैः।

( 968 · )

अं॥ सतिणि सील वंता च। सद्घाव मक्ति संयुता॥ जिन गृहे सैल स्तंना द्वी। मंडप मूले थापिताः॥१॥

श्री महावीर स्वामि जी के मान्द्र के स्तंभ पर।

( 964 )

स्रों ॥ संवत् १२०१ प्रादवा सुदि १० सोम दिने निवा प्रार्था वरा पुत्र मोतिणिया स्तंभ का० २

( 965 )

थी विजयते॥ संवत् १२६६ वर्षे पोस सुदि ३ राठउ हपून सीह सुत रा॰ कमण श्रेयोथॅ पुत्र भीमेण स्तं मो कारितः॥ श्री - - - सृरि श्री - -।

#### कोटरा (सिरोही)

( 969 )

॥ पूर्वं डींडिला ग्राम मूल नायकः श्री महावीरः संवत् १२०८ वर्षे पिप्पल गच्छीय श्री विजय सिंह सूरिभिः प्रतिष्ठितः पश्चात वीर पल्या प्रा॰ साह सहदेव कारिते प्रसादे पिप्पालचार्य श्री वीर प्रभ सूरिभिः स्थापितः । संवत् ११६५ वर्षे ।

#### वरमांण (सिरोही)

(967)

सं॰ १३५१ वर्षे माच विद १ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे॰ साजण भा॰ राल्हू पु॰ पून सीह भा॰ २ पद्मल जालू पुत्र पदमेन भा॰ मोहिणि पुत्र विजय सीह सहितेन जिन युगल युगमं कारितं॥ छ॥

( 968 )

भी • संवत १८८६ वर्षे वैद्याख विद १९ घुधे ब्रह्माणीय गण्छे महारक श्री मदन प्रभ सूरि पहें श्री न'दिश्वर सूरि पहें श्री विजय सेन सूरि पहें श्री रताकर सूरि पहें श्री हैम तिलक सूरिभिः पूर्व गुरु श्रेयोधें रंग मंडषः कारापितः ॥

#### लांटाना (सिरोही)

( 969 )

संवत १३०८ वर्षे उदे सीह सुत पदम सीह।

माकरोरा [सिरोही]

( 970 )

श्री सुविधि जिन प्रासादात् माक्रोड़ा मध्येः । संवत् १७६० वरपे कमल कलसा गच्छे महारिक श्री मत् रत्नसूरि प० कमल विजय गणि वेठाणा ७ संधाति चौमासु रह्मा। मंहुंता

मोटा सा॰ घना मु॰ द्सरय जीवा सा॰ अमरा सा॰ कोठारी करमसी सा॰ केसर सा॰ जग-काथसा॰ छषमा सा॰ राजा छाघा संषा तेजाः जीवाः पीथाः जगा अमरा रण छोड़ देवा देवा भगवान रामजी राज जोगा कल्याणः सुजाणः जोगाः रामजी आसा वाई चांपी बाई जगी समस्त श्राविक श्रावि-काइ सेवा भगित भठी रीति कीधी संघस्य कल्याणाय भवतु ॥

## धवली [ सिरोही ]

( 971 )

॥ सं०। १८६१ वैशाख शुक्क ५ वृध वासरे श्री महावीर प्रसाद जीणींद्वार श्री संघेन प्राग्वाट ज्ञातीय सा०। खुबचंद मोती सा। लुंबा उमा सा। तलका वाला प्रमुख काराणितम् तस्यो परी ध्वज दंड गच्छ नायक श्री कमल कलसा गच्छेश महा०। श्री । वजय महेंद्र सूरिस्वरितः प्रतिष्ठितम् गं०। पं० डुंगर विजय वां०। नथु प्रमुख, इति ज्ञेयम्। शुभं

### सीवेरा [ सिरोही ]

( 972 )

संवत् १६६५ वर्षे पंडित श्री माहा शिष्य जय कुशल जस कुसल कातिक चीमासु कीचु ठाणा: २ सीवेरा ग्रामे।

### जिरावल पार्वनाथ [ सिरोही ]

( 973 )

संवत् १८८३ वर्षे प्रयम वैशास सुदि १३ गुरी श्री अंचल गच्छे श्री मेर तुहु सूरीणां पदोहुरण श्री जय कीर्त्तं सूरीश्वर सुगुरुपदेशेन पत्तन वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय मीठ

हीवा सा॰ संग्राम सुत सा॰ सलपण सुत सा॰ तेजा भार्या तेजल दे तयोः पुत्रा सा॰ हीहा सा॰ पीमा सा॰ प्रूरा सा॰ काला सा॰ गांगा सा॰ हीहा सुत सा॰ नाग राज सा॰ काला सुत सा॰ पासा सा॰ जीव राज सा॰ जिणदास सा॰ तेजा दितीय साता सा॰ नर सिंह भार्या कउनिग दे तथोः पुत्री सा॰ पास दत्त सा॰ देव दत्त श्री जीराउला पाश्वंनाय स्य चेत्ये देहरी ३ कारापिता श्री देव गुरु प्रसादात् प्रवर्त्व मान भद्भं मांगलिकं भूयात्॥

( 974 )

औं ॥ सं॰ १८८३ वर्षे माद्रवा वर्षि १ गुरु कृष्ण पक्ष भी तथा गच्छ नायक भी श्री देव सुंदर सूरि पदे भी सोम सुंदर सूरि भी मुनि सुंदर सूरि भी जय चंद्र सूरि श्री भूवन सुंदर सूरि उपदेशेन भी कल वर्मा नगरे कोठारी बाहउ सामत सं नाने को नरपति भा॰ देमाई पुत्र सं॰ उक्षदे पासदे पूनसी मना श्री उसवाल ज्ञातीय कटारीयां गोत्र भी जीराउला भुवने देव कुलिका कारापिता ॥ शुभं भवतु ॥ श्री पाश्वंनाय प्रसादात् ॥ सों कटारिया गोत्र वरं महीयं नार्त्र पिता मे जननी देमाई। श्री सोम सुंदर गुंरगुंरव श्रदेयाः श्री छालज मंडन मात्र शालं ॥ १ ॥

( 975 )

औं ॥ सं ६१८३ वर्षे भाद्र वदि ७ गुरु दिने कृष्ण पक्षे श्री तपा गच्छ नायक श्री देव सुंदर सूरि पहे श्री सोम सुंदर सूरि श्री मुनि सुंदर सूरि,श्री जयचंद्र सूरि श्री भुवन सुंदर सृरि श्री उपदेशेन श्री कलवर्या नगरे श्री उसवाल झातीय सा॰ घणसी संताने सा॰ जयता भा॰ वा॰ तिलक सुत सं॰ समरसी सं॰ मोपसी श्री जीराउला मुवने देवकुलिका कारापिता। शुभं भवतु। श्रीपाश्वनाय प्रसादात्।

(976)

सों ॥ सं॰ १८८३ वर्षे भाद्रवा बाँद ७ गुष दिने ऋष्ण पक्षे श्री तपा गच्छ नायक श्री देव सुंदर सूरि पहें श्री सोम सुंदर सृरि श्री मुनन सुंदर सूरि श्री जयचंद्र सूरि श्री मुनन

सुंदर सूरि उपदेशेन श्री कलवर्गा नगरे ओसवाल ज्ञातीय में मलुसी संताने सं रतने भार्या वा॰ वीक सुत सं॰ आभसी श्री जीराउल भुवने देवकुलिका कारापिता। गुनं भवतु श्री पार्श्वनाथ प्रसादात ॥ छ ॥ सा॰ आससी पुत्र गुणराज सहस राज ।

(:-977; )

स्वस्ति श्री संवत् १८८१ वर्षे वैशाख सुदि ३ वहत्तपा पक्षे भटा० श्री रत्नाकर सूरी-णामनुक्रमेण श्री अभवसिंह सूरीणा पहे श्रो जय तिलक सूरीश्वर पहावतंस महा० श्री रत्न सिंह सूरीणामुपदेशोन श्री बीसल नगर वास्तव्य प्राग्वाटान्वय महन श्रे॰ पेत सीह नंदन श्रे॰ देवल सीह पुत्र श्रे॰ घोषा सस्य भार्या सं० प्रणात देव्ये सयोः सुता सं० साद्धाः सं० दादा सं० मूदा सं० दूधाभिधै रेतेः कारि।

(\*\*978 )

स्वस्ति संवतः १५०८ वर्षे आषातः सुदि १२ शने सू० भीता सुहदा नरसी भीमा भांडण सांडा गोपा मेरा मोकल पांचा सूरा नित्य प्रणम्य अष्टांग सकुटुंच।

( 979 )

ओ। सं० १८५१ वर्षे आसाह सुदि १४दिने धी जीरावल पार्श्वनाथजीरो जीपोंद्वार कारापितः सकल भट्टारक पुरंदर महारक जी श्री श्री श्री श्री श्री १०८ - १३२ राज्येन जीपोंद्वार करापित हजार ३०१११ रुपीया परचीकी नाल लीघो श्री जीरावल वास्तव्य मु०। चजा। को। दला। सा० कला। सा० रक्षा। सा० स्वा। सा० जोयन सा० अपला। सा० वारम। सा० रामल । - - यकी काम कारापितः। जोसी दुरगा।

#### श्री अंजारा पाइवंनीय ।

( 980 )

स्विति श्री संवत् १६५२ वर्षे कार्तिक विद ध वृधे येषां जगद्दगुरुणां संवेग वैराग्य सीमाग्यादि गुणगण श्रवणांत् चमस्कृतैर्महाराजाधिराज पाति शाहि श्री अकत्रराभिधानैः गुर्जरदेशात दिस्ली संडलेश बहुमानमाकार्य घमौपदेश कर्णन पूर्वकः पुस्तक कोश समर्पणं डावराभिधान महासरो मरस्यवध निवारणं प्रति वर्ष पडमासिकामारि प्रवर्तनं सर्वदा श्रोशत्रुज तीर्थ मुंडकाभिधान कर निवर्तनं जीजियाभिधान करकत्तनं निज सकल देश दानमृत्त स्वमोचनं सदैव वंदय रुण निवारणं वित्यादि धर्म कृतानि प्रवर्त्त श्री शत्रुज्ञये सकल देश संचयुत कृत यात्राणां भाद्रपद श्रुक्तेकाद्रशी दिनजात निवाणां श्रीर संस्कार स्छानासक फलित सहकारणां श्री हिर विजय सूरिश्वराणां प्रति दिनं दिव्य नाद्यनाद श्रवण दीप दर्शनादिकें जीय प्रभावाः स्तूप सहिताः पादुकाः कारिताः पं मेधेन भार्या लाडकी प्रमुख कृदु व युतेन प्रतिष्ठिनाश्च तपागच्छाधिराजेः भहारक श्री विजयसेन सूरिभिः औं श्री विमल हर्ष गण्य लों श्रीकल्याणविज्ञयगणि लों श्री सोम विजय गणिभिः प्रणता भव्य जनैः पुज्यमानाश्चिरं नन्दतु ॥ जिल्लता प्रशस्तिः वद्याणंदगणिना श्री उक्तत नगरे गुमं भवतु ॥

#### श्री कापड़ा पाइवैनाथ ।

( 931 )

संवत् १६७८ वर्षे वैद्याखिसत १५ तिथी सोमवारे स्वाती महाराजाधिराज महाराजश्री गन्नसिंह विजय राज्ये ऊकेशे रायलाखण संताने मांडागारिक गोत्रे अमरा पुत्र भांना केन न्नार्या भगतादेः पुत्र रत नारायण नरसिंह सोठढा पीत्र सारा चंद खगार-नेमि दासादि वरिवार सहितेन श्री श्रीकर्पटहेटके स्वयंमु पार्श्वनाथ श्रेत्ये श्री पार्श्वनाथ ... ...

#### ऋलवर।

अलव्र राज्यकी राजधानी यह छोटा और मुन्दर शहर है।

( 982 )

सं १२५५ माच सुदि ६ - - - - ।

( 983 )

सं॰ १२६८ वै॰ व॰ ५ गुरौ श्री - - वंशे पिता मही प्याऊपिउ पितृ सीला श्रेमीथं पुत्र नाग दिन् - न भा॰ जागन्न मातृ एतेन सहितेन श्री पार्श्वनाथी विवं कारितः। प्रतिष्ठित श्री पार्श्वनदेव सूरिभिः।

( 984 )

सं० १३०३ वर्षे माच सुदि - चोमे देवानं हित गच्छे श्रे ० १ माला प्रार्था सिंगार देवी पुष्यार्थं सुत हरिपालादिभिः श्रो शांतिनाथ बिंबं कारित प्रतिष्ठित श्री सिंहदत्त सूरिभिः।

( 985 )

सं॰ १३२४ वैशाख सुदि ३ यरपति कुलेन साणे छोता -----

(986)

सं॰ १३७८ जेष्ट बदि ५ गुरु श्री उपकेश गच्छे लिङ्ग -। गोत्रे - - - सा॰ सिंभ घर सिर पाल भार्या पुत्र कील्हा मुणि चंद्र लाहड वाहडादि सहिताम्यां कुटुम्ब श्रेयोचें श्री शांतिनाय बिंब का॰ प्रति॰ श्री कक्क सूरिभिः। ( 987 )

सं० १९८० वर्षे फागुण सुदि १० - - उ० छत्रवाल गोत्रे झा० तिहुणा पु० सोना भा० सोनादे - - - - - शांति नाथ विंबं - - - - -

(988)

सं० १४९९ वर्षे मागसिर सुदि ५ काकरिया गोत्र सा० सधारण तत्पुत्र, सा० सांगा श्री आदिनाय विवं करापितं श्री नयचन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठितं।

( 989 )

सं० १५०१ पोष विद ६ बुधे श्री हुंबह ज्ञानीय परज गोत्रे ठ० कहुआ भा० कामल दे सुत ठकुर पीमा भा० कपिणी - - सुसीया पीमा सुत देवसी करमा देवसी भा० चमकू सुत लखमा धरमा धना बना देवी। करमा भा० गांगी लखमा भार्या भोली एवं समस्त परिवार सहितेन ठ० देव सिंघेन श्री संभव नाथ विंवं कारापितं स्व पुण्यार्थं प्र० श्री सर्व सूराभेः।

(990)

सं०१५०१ वर्षं माच विद ६ उपकेश ज्ञासौ लोढ़ा मोत्रे खा० भार्या पूना पु० हांसां-केम निज पूर्वजा षेमधर मीहा मीत्यर्थं श्री आदिनाथ विवं कारितं श्री मद्रपल्लीय गच्छे भ० श्री देव सुंदर सूरि पदे प्र० श्री सोम सुंदर सूरिजिः।

(991)

सं० १५१२ वर्षे फागुण सुदि १२ वृधे उ० ज्ञा० खढ़बढ़ गोत्रे साठ पाल्हा भार्या पाल्हीदे पुत्र सं० साद्य सायर सोठारय आत्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ दिंवं कारितं प्र० श्री मल्धार गच्छे गुण सुन्दर सूरिभिः। ( २०६ ) ( 992 )

सं० १५१६ वर्षे अषाढ़ वृदि ६ शनौ भरतपुर ज्ञा० डीघोडीया - - - सा जगसी सा० हर श्री पु० स० हापा स० घर्मा हापा घर्मा भा० खेहा पु० माहवा भा० गागी पु० नाथ चांदा युतेन श्री शांतिनाथ विंद्यं का० प्र० श्री चैत्र गच्छे भ० श्री गुणाकर सूरिभिः।

( 993 )

सं॰ १५२६ वर्षे जेठ विद १३ मंगल वारे उपकेश जातीय नाहर गोत्रे पेता ए॰ रुहा भार्या रजलदे खुकांषर अमरा - - - श्री शांतिनाथ विव कारित प्र॰ श्री धर्मघोष गच्छे श्री महेंद्र सूरिभिः।

(.994)

सं• १५२६ वर्षे वैद्यास विद ५ दिने उप॰ ज्ञा॰ वालत्य गोत्रे सा॰ - - दे पु॰ राउल पु॰ सुरे जल सीहा - - - मातृ पितृ पुन्यार्थं आत्म श्रेयसे श्री वास पृज्य विवं करापितं प्र॰ उप॰ गच्छे ककु॰ संताने प्र॰ श्री कक्क सूरिक्तिः।

( 995 )

सं० १५२७ वर्षे पोष विद १ गुरौ श्री माल ज्ञातीय श्रेष्ठि जोगा भार्या स्नू सुत हेमा हरजाभ्या पितृ मातृ निसित्तं आत्म श्रेयोधं श्री अजितनाथ विंबं का॰ प्र० श्री महूकर गच्छे श्री धन प्रभ सूरिभिः। मेलिपुर नगरे।

( 996 )

सं० १५२८ वर्षे अषाढ़ सुदि २ सोमे श्री उकेश वंशे संखवाल गोत्रे सा॰ मेढ़ा पुत्र सा॰ हेफिकन स्नातृ उधरण चेला पु॰ पोमादि सहितेन श्री शांतिनाथ विवं का॰ प्र॰ श्री खरतर श्री जिन चंद्र सूरिभिः। ( 997 )

संवत् १५५८ वर्षे -- सु॰ ११ गुरी उपकेश ज्ञातीय श्री रांका गोत्र साण तथ सुत साव्यू-इडेन महराज महिय - - युतेन आत्म श्रेयसे श्री मुनि सुत्रत स्वामि विवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीमटूकेश गच्छे श्री ककुदाचार्य संताने श्री कक्कसूरि पहे श्री देव गुप्त सूरिभिः।

( 998 )

सं॰ १५६१ वर्षे पोस विद ५ सोमे ओश वंशे छोढ़ा गोत्रे तउधरी छाधा भार्या मह्माण सु॰ प्रेम पाल - - सुन्नावकेण - तेजपाल श्रेयोधं श्रो अञ्चल गच्छे श्री भाष सागर सूरिणामुपदेशेन श्री आदि नाथ विव का॰ प्र॰ श्री र - -

( 999 )

सं० १६६१ वै० सु० ज० भ० सचटी - - -।

( 1000 )

सं॰ १९३१ मोघ शुक्क पक्षे द्वा॰ तिथौ १२ बुधे श्री ऋषभ जिन विवं कारित अलबर् नगर वास्तव्य श्री संघेग मलघार पुनमियां विजय गच्छे सार्वभौम भहारक श्री जिन चंद सागर सूरि पहालंकार सोमित श्री जिन शांति सागर सूरिभिः प्रतिष्ठितं मध्यन मध्ये।

#### पटना म्युङ्यम ।

(525)

. संवत् १८०१ शाके १७३६ प्रवर्तमाने शुभ च्येष्ठमासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथी सोमदिने श्री व्यवहार गिरि शिखरे श्री शांतिजिन चरण प्रतिष्टितं भट्टारक श्री जिनहर्ष सूरिभिः॥ ( 305 )

( 634. )

संवत् १८११ वर्षे शाके १७७६ शुचि ॥ ० दिने श्री शांतिजिन पाद न्यासः । प्रतिष्ठितः स्वरतर गच्छ भट्टारक श्री महेन्द्र सूरिभिः सैठ श्री उदयचंद भार्या पास कुमारजी ॥

### उपसंहार।

सर्व शक्तिमान परमात्माके कृषासे यह "जैन लेख संग्रह" एक सहस्र लेख सहित वर्षत्रयमें समाप्त हुआ। इस संग्रह के लेखों के गुण दोष विचारकी आवश्यकता नहीं है। जैनियों की प्राचीन की िर्ता संरक्षण ही मुख्य उद्देश्य है। मुद्राकरके दोष से, संशोधन-कि प्रमाद इत्यादि कारणों से छपाई में बहुत अशुद्धियां रह गई हैं। प्रथंना है कि विद्वजन अपराध क्षमा करें और सुधार कर पढ़ें। और पाठक जनों से निवेदन है कि बहुत सी अशुद्धियां मूल में ही बिद्यमान है, जिसको सुधारा नहीं गया है। पाठकों के सुगमताके लिये ज्ञाति, गोत्र, गच्छ, आचार्यों की अकारादिक्रमसे तालिका भी दी गई है। जिन सज्जनों ने "संग्रहमें" मदद दी है उन सभीका में कृतज्ञ हूं। यदि यह संग्रह जैन भाई आदरसे ग्रहण कर मुक्ते अनुग्रहीत करें तो इसका दूसरा भाग शीच प्रकाशित करने का उत्साह बढ़ैगा। अलमित विस्तरेण।

कलकत्ता |

यंग्रह कत्ती

# श्रावकों की ज्ञाति-गोत्रादि की सुची।

| ज्ञाति-गोत्र    | ©.                                        | हेखां       | क           | ज्ञावि      | त–गो | त्र   |       | लेख      | वांक  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|----------|-------|--|
| ओसवाल-          | 19, 9=, 28, 34                            | , ४६, ५२, ह | 8,          | ( आयच       | णाग  | • • • | • • • | 90,      | ५६६   |  |
|                 | , हाप, १०14, १०                           |             |             | भाईच        | णा   | •••   | •••   | ५३४      | , ६२३ |  |
|                 | ३, २१२, २२६, २                            |             |             | भाई च       | णी   |       |       |          | १५६   |  |
| ₹8              | ६, २९७, २७६, २                            | ८७, ३८६, ४  | 01,         | आभू र       | Sio  | ***   | • • • |          | १०७   |  |
| `               | 3, 805, 899, 8                            |             |             | उचित        | याल  | • • • | • • • |          | 202   |  |
|                 | ५, ४५०, ४६०, ४                            |             |             | कटारि       | या   | •••   | 0 0 0 | १४, १६७. | . ६७४ |  |
|                 | ३, ५७८, ५८८, ५                            |             |             | कठउइ        | 5    | * * • | ** *  |          | 335   |  |
| Ęc              | ४. ६३५, ६६२, ६                            | £4. ££5, £0 | <b>?</b> ?, | कंउउ        | तेया | ***   | • • • |          | ४२६   |  |
| 90              | و, عدو رودو , پ                           | ११, ७३१, ७  | 38,         | कठारा       |      | ***   | •••   |          | १६०   |  |
| 98              | ५, ७६६, ८०४, ८                            | १८, ६२१, ६  | 20,         | काकरे       |      | ***   | •••   | 50       | , <38 |  |
| 23              | 14, E9£, ए८ई                              |             |             | काकि        |      | • • • | 89,   | 25, 234  | , ९८८ |  |
| भ्रोमवात        | उ [ उचुशास                                | <b>31</b> ] |             | कातेल       |      | • • • | • • • |          | €.9   |  |
|                 |                                           | ., ,        |             | कावेर्ड     | ोया  | •••   |       |          | 310   |  |
| गोत्र           |                                           |             |             | कुहाइ       |      |       |       | २७३      | , ८२७ |  |
| गांधी मोती      |                                           | ε           | प्र         | कुर्कट      |      |       | •••   |          | 5,00  |  |
| नागड़ा          | • • •                                     | ६५४, ६      | 44          | र कोठारी    | 1    |       | , *** | १२३      | SE3', |  |
| ओसत्रा          | उं [बृहुशाख                               | T ]         |             | ( कोष्ठाग   | ार   | ,     | • • • |          | ई.४५  |  |
|                 |                                           |             | 3.0         | सहवद        | 1    | A.    | •••   |          | 933   |  |
|                 | ५६, <b>७</b> २, <b>१</b> ९<br>५२६, ६१२, ६ |             |             | भेग पास्त्र | **   | ***   | •••   |          | 538   |  |
| _               |                                           |             |             | गहलुड       | TT   |       | ***   | مدلاً.   | २६०   |  |
| आंस             | वाल [गोत्र                                |             |             | गहिलः       | डा   | •••   | • • • |          | 460   |  |
| भादित्यनाग      | 40, 8                                     | १७१, ६२४, ७ | २६          | गेहलड       |      | •••   |       |          | 404   |  |
| , [ चोरनेडीया म | ाबा ] ःः                                  | 8           | . 638       | गाद्धि      | वा   | •••   | • • • | 963      | , ६२८ |  |

|   | ज्ञाति-गोत्र          |       |         | लेख              | वांक  |       | ज्ञाति-        | -गोत्र      |             | लेखांक              |
|---|-----------------------|-------|---------|------------------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
|   | गांधि …               | ५६-६२ | , ७५, २ | ०८, २४०,         | २४१-  | ति    | लहरा           | •••         | •           | ६२५                 |
|   |                       | 299;  | 248, 8  | ३२५, ई४८         | , ७५२ | ती    | वट             | ***         |             | . पुष्              |
|   | गुगलिया               | •••   |         | पुष्टह, ७५७,     | ८२0   | द्य   | ावट            | •••         | •           | 995                 |
|   | गोखरू                 | •••   |         | दई, हड़          | 824   | दूग   | इ              | 38          | , 88, 40, 8 | ८, ८५, १४६,         |
|   | गोलेच्छा              | * * * |         | १४२              | , ३४० |       | 9              |             |             | <u>९-१६</u> ल, १९४, |
|   | <sub>'चत्तकरिया</sub> | •••   |         | • • •            | 23    |       |                | ,           | •           | ४, ३०६, ३३६,        |
|   | चंडलीया '             | • • • |         | •••              | 39,0  |       |                | ४१, ३५२, ४३ |             |                     |
| 1 | चरवडिया               |       | •       | •••              | 884   | दुः   | ोडिया          | •••         |             | २२,६६२              |
| 1 | चोरवेडिया             | ***   | •       | •••              | 446   | दोः   | <del>ड</del> ी |             |             | 220                 |
| ł | बोरहीया               | • • • | 9       | १८२, ३०१         | , ५८१ | धने   | रिया           | • • •       | • •••       | ५३७                 |
|   | चृद्गालिया,           | •••   |         | • • •            | ६२२   | धा    | ड़ेवा          |             | •••         | १८३                 |
|   | चोपड़ा                | •••   | •       | • •              | 408   | भ्री  | t              | •••         | • • •       | 3.3                 |
|   | चोपडा (गणश्रर)        | •••   | ,       | <b>७</b> ३१, ७८५ | , 959 | धुह   | 3              | •••         | •••         | ७५७                 |
|   | छजलानि                | •••   | ***     | <b>३</b> १, ४२१  | , ४३६ | नब    | लखा            | •••         | •••         | २६४, ३४३            |
| 4 | <b>छत्र</b> वाळ       | • • • | •••     |                  | 623   | ना    | हटा            | ***         | •••         | 338,,888            |
|   | <b>छा</b> जहड         | ***   | ***     | ५३३,             | 985   | ना    | हर             |             | . ५, ४६     | ६, ४६२, ६१५,        |
|   | <b>ভা</b> ৰ           | ***   |         |                  | २८२   |       |                |             |             | 45, £88, 883        |
| { | जिंडिया               | •••   | • • •   | १२०              | , ४७० | पम    | ार             | •••         | •••         | 4,00                |
| t | जारउद्धिया            | ***   | • • •   |                  | 33    | ्र पा | मेचा           | • • •       | •••         | 903                 |
|   | जम्मड                 | •••   | •••     | ,                | २२५   | ी पा  | वेचा           | •••         | •••         | ६१६                 |
|   | आंगड्र                | ***   | • • •   |                  | 800   | पा    | लडेचा          | 100         | •••         | 8ई७                 |
|   | जारउडा                | •••   | •***    |                  | ६२२   | पी    | पाडा           | • • •       | •••         | २६४, २६५            |
|   | जाणेचा                | •••   | دخه     |                  | 8     | पी    | हरेचा          | •••         |             | ई७२, ६७६            |
|   | टप                    |       | • • •,  | 8£=, £96         | , ७५८ | पो    | सालेचा         | ***         | •••         | ई३                  |
| 5 | हागा ्रिके            |       | •••     |                  | १२१   | নুব   | •छस            |             | P 0 0       | <i>şey</i>          |
| 1 | डागलिक                | • • • |         |                  | 638   | वः    | खा             | 000         | ***         | <b>१</b> २६         |
|   | दींक .                | •••   | •••     |                  | છ૭    | बः    | र्द्रन         |             | ***         | १७३                 |
|   | तातइड                 | •••   |         | १२८, ४०६         | , ५३१ | ą     | रहुद्धिया      | • • •       | •••         | € € ₹               |
| ~ |                       |       |         |                  |       |       |                |             |             |                     |

|   | झाति–गोः        | 4     |           | लेखांक           |     | ज्ञाति-गो          | াস         |                                         | लंखां           | क           |
|---|-----------------|-------|-----------|------------------|-----|--------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | बहुरा           |       | •••       | १०१,४४८          |     | लोदा "             | ,१२        | २, २१३, २१४                             | 300-            | ३११         |
| 1 | <b>बुहरा</b>    | ***   | •••       | ५५६              |     |                    | 32         | ६, ४३३, ४४३                             | , ४९६,          | £09         |
|   | बाप(क)णा        | • • • | ३८६, ७३८, | 098, 820         |     |                    | :00        | ३, ७८०, १२६                             | , 880,          | 293         |
|   | वावेला          | •••   | •••       | ४२६              |     | <b>मरबद</b>        | 0.0        | • • • •                                 |                 | २३          |
|   | बांठीया         | •••   |           | ११८              |     | वलहि (रांका        | शासा) ''   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 | 35          |
|   | बांभ            | ,     | •••       | ५३               | {   | वाह्दा             | • •        | • •••                                   |                 | <b>७</b> ३० |
|   | वेंछाच          | •••   | •••       | ८,६४             | 1   | वहरा               | • •        | • 932, 93                               | 3, 534,         | ७६७         |
|   | भणशाळी          | • • • | •••       | 20               |     | नारहेचा            | • • •      |                                         |                 | 39          |
| ( | भं०             | • • • | • • •     | ५६२              | 1   | बालत्य             | •••        | • • •                                   |                 | 833         |
| 2 | भांडागारिक      | ***   | •••       | 923              |     | विदाणा             | ••         | • • • •                                 |                 | ६२६         |
| 1 | भंडारी          | 19    | १७०, ५८७, | 486, 622,        |     | वीराणी             | 300, 31    | १३-३१५, ३३!                             | ४, ३४८,         | ३५०,        |
|   |                 |       |           | 349, 643         | 1   |                    | ३५३, ३५    | र्द, ३६१, ३६                            | <b>१</b> , ३६५, | ₹9,         |
|   | भूरि            | • •   | • • •     | 406              |     |                    | ६७१, ३९    | इ, ३९५, ३०                              | 9, २०७,         | 866         |
|   | भोर             | •••   |           | 205              |     | वेरुहस             | 0.6        | •••                                     |                 | 4323        |
|   | भोढ़ा           | ***   | ***       | <b>४</b> ई१      | 5   | बैच,               | )          |                                         |                 | 035         |
|   | भोगर            | • • • | • • •     | 392              | 1   | बेदमहता            |            |                                         |                 | ५४२         |
|   | <b>मंहोरा</b>   | •••   | •••       | 908              | i , | वोहराकाग           |            |                                         | રહરૂ,           | 269         |
|   | <b>मं</b> डोवरा | •••   | • • •     | \$02             |     | सर्चींती<br>सुचेत  |            |                                         | 1043            | \$36        |
|   | मिठढीया         | • • • | •••       | <b>£48</b> , 803 |     | सुचितित<br>सुचितित |            |                                         |                 | 30          |
|   | मु(म)हणोत्र     | •••   | 536       | ल०४, ६०५,        | 1   | समद्ख्या           | }          |                                         |                 | 9.28        |
|   | 3. /            | •••   | •••       | 953 ,603         |     | संखवाल             | • • •      | 9                                       | <b>अ</b> २,     | <b>१८</b> ६ |
|   | मूघाला          | ***   | • • •     | 404              | 1   | स्र                | <i>j2.</i> |                                         |                 | २१७         |
|   | माल्ह           | •••   | •••       | 766, 304         |     | सूराणा             | •••        | २६, ४ त, ४१                             | ०, ५६५,         | 95३         |
|   | रायजडारी        |       | •••       | ८५२              |     | सेडोया             | • • •      | -6                                      | , ४२,           | 838         |
|   | रांका           | •••   | c++       | <b>e</b> 33      |     | सेठ ( थ्रेष्टि )   | •••        | 20, 26, 23                              | ३, २६८,         | 862         |
|   | <b>लिगा</b>     | • • • | •••       | १३               | ;   | सिंघादीया          |            |                                         |                 | 148         |
|   | ळूणीया          | •••   | • • •     | ८, ५६६           |     | सोभिक              | •••        | •••                                     |                 | 368         |
|   | ं लूसड़         | ***   | ***,      | 443              | }   | सोनि               | • • •      | ***                                     |                 | 020         |

| ज्ञाति-गं         | ोत्र                    | हेखांक        | ज्ञाति-गोत्र    | r             | लेखांक                     |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| श्रीमाल-          | · 3, £, ε, २४, ५५,      | ££, 900, 908, | <b>फोफ</b> लीया | •••           | ७३७. ८२३                   |
|                   | १९१, ११६, ११७, १        |               | वद्लीया         | •••           | ,                          |
|                   | १८०, ६५७, ३६३, ४        |               | बहरा            | ***           |                            |
|                   | ४२७, ४३०, ४३९, ४        |               | भांद्वावत       | *** **        | . ५७७                      |
|                   | ४८१, ४६४, ४८८, ५        |               | भांडिया         | > 0 0 0 0     | ·      ४२, २८७, ७६३        |
|                   | ५३२, ५३६, ५५४, ५        |               | मउवीया          | ***           |                            |
|                   | ६०६, ६०८, ६१४, ६        |               | महता            | ***           | . ३ २१८, २१०               |
|                   | <b>養魚外, 養とも, 養色の, 養</b> |               | महरोल           | •••           | · 88                       |
|                   | 980, 982, 984, 6        |               | माथलपूरा        | ***           | . 110                      |
|                   | ८२५, ८२७, ८६६, ६        |               | मीडिपा          | ,             | e2\$.                      |
| श्रीमालः( छघुशाख  | ···                     | २५. ६२७       | वहकटा           |               | ° ४६३                      |
|                   |                         |               | साह             | *** **        | 92                         |
| श्रीमाळ (बृद्धशाब | _                       | २६५, ६८५      | सिंघूड          | *** **        | " ४४७, ५०३, ५२४            |
| श्रामाल           | (गोत्र)                 |               | श्री श्री       | 5             | १७, २६२, ६६४, ६६६          |
| गोवलिया           | ***                     | ४१२           | ,, ,, परुहयड    | (गीत्र) …     | มีสัย                      |
| <b>बेबरिया</b>    | ***                     | २८४, ४१३      |                 |               |                            |
| चंडालेचा          | •••                     | <b>८</b> ३०   | प्राग्वाट (प    | रिवाड ) २,    | १५, ४०, ५२, ५४, ५८,        |
| जम्बहरा           | ***                     | 3 88          |                 |               | ६१, ६४, १०६, १५२,          |
| जरगङ              | ***                     | १६३           |                 | १५७, २८०, २।  | =३, ३६२, ३६३, ३८५,         |
| टांक े            | •••                     | १२            |                 |               | ०५, ४२४, ४४४, ४४६,         |
| <b>इ</b> उडा      |                         | 36            |                 | ४५६, ४६३, ४   | ६६, ४८३, ४८४, ४८६,         |
| ढोर               |                         | કર            |                 |               | ३५, ५३७, ५३८, ५४५,         |
| दोसी              | ••• ' ½ •••             | ३६१, १६१      | . 1             |               | ५७, ५६३, ४८५, ५६५,         |
| श्रामी            | C. L.                   | " र्द्ध्वप    |                 |               | ५०, ६६०, ६६१, ६६७,         |
| भीभीद             |                         | , ५२८         |                 |               | हट, <b>७००</b> , ७०४, ७१३, |
| नलुरिया           | ***                     | <b>६२</b> ४   |                 |               | १५, ७६२, ७९५, ७९७,         |
| पाताणी            | •••                     | 9igo          |                 |               | ३६, ६४६, ६४६, ७५१,         |
| - पापड़           | * *                     | 990           |                 | हथ्दे, ह५४, ह | १७, ६६८, ८७२, ६७७,         |

| ज्ञांति-गोत्र     |       | लेखांक        | ज्ञासि-गोत्र        |                                         | हे खांक          |
|-------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| प्राग्वाट (वृहुशा | खा)   | १५५, ८५४      | नना …               | ***                                     | 468              |
| [गोत्र]           |       |               | नागर "              | . ,                                     | €08              |
| कोठारी '''        | •••   | ६४७, ६४८, ६५० | नारसिंह             |                                         |                  |
| झूलर '''          | •••   | ४२८           | [गोत्र]             |                                         |                  |
| दोसी "            | • • • | ६५१, ६७७      | वोरठेच "            | • •••                                   | 80.4             |
| भंडारी            | •••   | ६२१           |                     |                                         | See.             |
| मुंडलिया ***      | •••   | 93            | नीमा                | •••                                     | € €              |
| लींवा '''         | •••   | १२६           | पल्लीवाल            |                                         | ६५७              |
| अग्रवाल [ अग्रोत  | कि ]  |               | पापडीवाल 🕾          | • • • •                                 | ७६, ३२३, ३२४     |
| [ गोत्र ]         |       |               | मंत्रिदलीय (म       | महतियाण)                                | ४८, २३६, ४८२     |
| गांगळु '''        | •••   | ३२६           | [गोत्र]             |                                         |                  |
| गोयल '''          | • • • | 8५३           | उसियड               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,<br><b>१</b> ⊏६ |
| पिपल '''          | • • • | १४५           |                     | . 963                                   | १६१, १६२, २१५,   |
| वासिल '''         | •••   | ३२७           | काणा ••             |                                         | , २८१, ४१८, ४१३  |
| अत्ताल            |       |               | काद्रडा '           |                                         | <b>१६</b> २      |
| [गोत्र]           |       |               | घेवरिया '           |                                         | 268              |
| गोपल              | • • • | २७            | चोपडा '             | 998, 986                                | , १९८, २४५, २९१  |
| क्रुर             | •••   | ३२५           |                     |                                         | \$ \$ \$         |
| खंडेलवाल '''      |       | 814१          | चोपडा (श्रुङ्गार) " | • •••                                   | १९२              |
| [गोत्र]           |       |               | जीजीआण '            | .,                                      | , ~ 982          |
|                   | ***   | 1201.         | जारड                | , , , , ,                               | २३६, २५६         |
| गोधा              |       | 88%           | दान्ह्डा 🥕          |                                         | 38               |
| संडिल्डवाल        | •••   | 356           | दुहोह               |                                         | १६               |
| जेसवाल            | • • • | ३२८, ४७२      | 1                   |                                         | १५२              |
| [ंगोत्र]          |       |               | बालिडिवा ''         | **                                      | 638              |
| कप्रहार '''       | •••   | २२१           | भांडिया '           | • • • • •                               | २८६              |
| ध्रक्कंट "        |       | दई२, ८६९, २६६ | महता •              | •••                                     | 250              |
|                   | ,     |               |                     |                                         | ,                |

| क्रांज्ञाति–गोत्र     |        | par r        | ्<br>हें खांक   | ज्ञाति–गोत्र              | ſ       | **     | . 6      | तेखां <b>क</b> |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|---------|--------|----------|----------------|
|                       |        |              |                 |                           |         |        | •        | . लदल          |
| <sub>अ</sub> .मुंडतोड | •••    | ***          | १ वेष्, १७      |                           | e sion  | 1 T    |          |                |
| ्रोहिंदिया            | •••    | a ***.       | 38              |                           | व, वरा  | ।।दं अ | एक स्व न | (£1, £)        |
| र्वायडा               | •••    | ***          | - Re            |                           | • • •   |        |          | . 660          |
| वार्त्तिदीपा          | • • •  | ***          | ?               | ंडसभ                      | •••     | •••    | ५४३, ७   | 832 , 83       |
| सयला                  | ***    | ***          | \$ 5            | औष्ठ े                    | ***     |        |          | ं ७५५          |
| ्रमारुहण              | 0.00   | 000          | <u>.</u>        | 41132                     | • • • • | •••    |          | ७१५            |
| मोट                   |        |              | H83, 66         | ंगोठी                     |         | • • •  |          | <b>ं</b> ५६७   |
| ुंगुजपूत              |        | y <b>4.4</b> | ÷ . •           | घोरवडांशु                 |         | • • •  |          | 204            |
|                       |        |              | 488             | जलहर                      | +-      | Fig.   | 1 30     | 495            |
| चाहमानं 🗥             | •••    | ··· .        |                 | डोसी                      | •••     | •••    | Ť        | ६२०            |
| चौलुक्तः ( १          | 44.000 | \$ 1 m 400 0 | 4 L.E E8.       | ्र दूताड <u>़</u>         | ***     | •••    |          | ६८१            |
| प्रतिहार              | •••    | [            | 1 58            | श्रांघ                    | •••     |        |          | 468            |
| राठउँड                | ***    |              | ag              | <u> </u>                  |         | •••    |          | ५६८            |
| सोलंकी 🔠 🚎            |        | • • •        | mries.          | <b>मिधू</b> ज             | • • •   | • • •  |          | १६२            |
| लघुशाखा               |        | ***          | <b>२</b> ६      | मुद्दता                   |         |        |          | ६४३            |
| वघेरवाल               | •••    | •••          | २२              | राउखा बरही                | •••     | * * *  | 14       | 4८६            |
| [गोत्र]               |        |              |                 | रहुराली (!)               | • • •   | •••    | * *      | ५४७            |
|                       | / 11.  |              | া চার্যন্তি     | वणागीआ .                  | •••     | ***    |          | 306            |
| राय भंडारी            |        | 7.,          | ७२              | ज्ञास्त्रामा अस्तिकार     | •••     | 400    |          | १०२            |
| शंखवास                |        | 111.7        | <u> </u>        |                           |         | ***    | *        | १७७            |
| शांनापति              | •••    |              | +0/ 1           | : STETTITT                | •••     |        | 1        | ५८६            |
| पंडर्रक,              | ::.    |              |                 | STEETEN STEET             | •••     | •••    | \        | 9 6 8          |
| सीढ                   | •••    | ·            |                 | पांटरा                    | 484     | • • •  |          | ६५६            |
| हुबड                  | ₹४,    | 409, 44      | १, ५७१, ६६६, हर | <sup>६</sup>   संख्वालेचा |         |        | , '      | 936            |
| [मोत्र]               |        |              | 6               | 1.50                      |         | •      |          | 1              |
| र्गंगा                | 3      |              | 1,              | 3                         |         |        |          | 40             |
| मंत्रीश <u>्व</u> र   |        | •••          |                 | €                         | • •     | 1      |          |                |
| <b>मनाम्बर</b>        |        |              |                 |                           | عحب     | -      |          |                |

रजीआण

## आचार्यों के गच्छ और संवत की सूची।

|         | *                 |             |        |               |         |
|---------|-------------------|-------------|--------|---------------|---------|
| संवत्   | नाम               | लेखांक      | संवत्  | नाम           | लेखांक  |
|         | अंचल गच्छ।        |             | 3881   | श्री सूरि     | . 83    |
| 6889    | मेरुतुंग स्०      | ६ं२८        | 4188   | कुंथकेसरि सु० | . २६५   |
| 4888    | 59                | 2           | . १५५६ | भाववर्धन गणि  | ७६२     |
| 6866    | जयकीर्त्ति स्र०   | 866         |        | आगम गच्छ।     | 1       |
| १४८३ .  |                   | <b>£93</b>  | , १४३८ | ्रजयतिलक स्०  | 984     |
| १५०३    | जयकेसरि सुँह      | ४१६         | १५०६   | हेमरत्न स्    | ं ३६१   |
| १५०७    | ,,                | 503         | १५१२   | 39            | , ७४६ , |
| १५०६    | 19                | .496        | 9409   | शीलरत स्०     | . 898   |
| १५:२२   | ,,                | १२३         | १५१०   | जिनरत सूर     | 9.00    |
| १५२३    | 9,                | 88          | रल्डल  | पाद्यम स्०    | . ६६०   |
| १५३०    | F : 3, 7 ;        | दंहध        | १५१9   | देवरत स्र     | . ५५७   |
| १५३१    | 39 .              | ६६५।६७४     | १५४५   | ्सोमरत्न स्॰  | ४२३     |
| १५३२    | 9.9               | 906         | १५७५   | आनंदरत स्०    | 666     |
| 843E    | 31                | 333,        |        | उपकेश गच्छ।   |         |
| १५५१    | सिद्धान्तसागर स्० | ११९         | १२५६   | कक सु•        | \$ 35.5 |
| १५६१    | भावसागर स्०       | 233         | १३४३   | देथेगुप्त स्० | , हरश   |
| १५६५    | 799               | 33,9        | १४०५   | ) कक स्०      | . 800   |
| १में ३८ | 9.0               | 400         | १४४५   | सिद्ध स्०     | . ४६०   |
| १५७६    | • •               | २६२         | १४, ११ | देवगुप्त स्०  | 998     |
| 9839    | कल्याणसागर सूर    | ३०७-३१२।४३३ | १५८०   | सिद स्टिं     | 99      |
| १८५६    | धर्ममूर्त्ति स्०  | 983         | १४८५   | ,9            | 356     |
| १६२१    | रत्नसागर स्०      | ६५२।६५४।६५५ | .6899  | 99            | 440     |
| 6889    | श्री सूरि 🐪       | ६ं२८        | १४६५   | 19            | ५३९     |

| संवत्         | ,      | नाम           | लेखांक          | संवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नाम                     | लेखांक      |
|---------------|--------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| १४६७          |        | देवगुप्त स्०  | २३८             | १५८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवगुप्त स्र            | ६६८         |
| 9888          |        | कक सू०        | <b>२१</b> ६।४७१ | 8603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कक स्०                  | ege         |
| १५११          |        | 59            | १३              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्तराध गच्छ।           |             |
| १५१२          |        | 91            | ४०१।६२३         | १६८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ऋ० ताराचन्द             | 850         |
| १५१५          |        | 95            | 438.            | ,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Aca         |
| इपर्ट         |        | ,,            | 446             | the second secon | [क] छोलीवाल गच्छ।       |             |
| १५२४          |        | 99            | प्रार्रह        | १५५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विजयराज स्॰             | 488         |
| १५२५          |        | सिद्ध स्०     | . 49            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कडुआमति गच्छ ।          |             |
| १५२६          |        | कक सू०        | 883             | १६८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | .408        |
| १५२८          |        | देवगुप्त स्०  | ६२५             | 14.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कमलकलसा गच्छ।           |             |
| १५४६          |        | 99            | 30              | 0.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |             |
| इत्रेह        | 1      | 99            | ६७६             | १७७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रत्न स्०<br>कमलविजय गणि | 063         |
| १५५€          |        | 99            | 9१०             | १७६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विजयमहे द्व सू०         | १९३ (       |
| १५५८          |        | •9            | 033             | 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | डुंमरविजय गणि           | 201         |
| 8948          |        | 99            | 488             | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कृषार्षि गुच्छ।         | •           |
| <b>ह</b> लंदह |        | ककः स्०       | ६७२             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |
| १५६२          |        | देवगुप्त स्रु | १२८।४६९         | 6308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रसन्नचंद्र स्र        | <b>४२</b> ६ |
| १५६३          |        | 4.9           | २०              | १५०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जयशेखर स्र <sup>०</sup> | ५८६         |
| १५७६          |        | सिद्ध स्१     | . 98            | १५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नयचंद्र स्०             | इट।३६७      |
| विष्टुर्      |        | 39            | १५६             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कोरंट गच्छ।             |             |
| १६३४          |        | देवगुप्त सू०  | ६२८             | 9380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नन्नसूत्र सं० )         |             |
| १६५६          |        | सिद्ध सुर्व   | C 8 0           | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कक्स् पट्टे             | ११५         |
| १५०१          |        | कुंकुम स्र    | 930             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्वदेव स्०             | 1/,         |
|               | क्रियं | दणीक गच्छ।    | (               | १४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सार्वदेव स्र            | 985         |
|               |        | ( उपकेश )     | ,               | १५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                      | 819         |
| १५२९          |        | मर्त्त स्र    | १८              | १५५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                     | .39         |
| १५६६          |        | नक स्०        | <b>£</b> \$9    | ९५७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कक स्ट                  | ६०३         |

| ,               |                          |                                |        |                 |             |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| संवत्           | नाम                      | लेखां <b>क</b>                 | संवत्  | नाम             | लेखांक      |
|                 | खरतर गच्छ।               |                                | १५३६   | 13.             | २ल४८८       |
| १४१२            | जिनचंद्र सू०             |                                | 66     | जिनसमुद्र स्०   | ६१३         |
| 1,,,,           | हरिप्रभगणि               | २३६                            | ९५३७   | ,,              | . ૭૬૫       |
|                 | मोदमूर्सिंगणि            |                                | १५४८   | 95              | २२०         |
|                 | ह्यमू सिंगणि             |                                | १५५१   | 23              | 85          |
| १४३८            | जिनराज स्                | 200                            | १५५३   | 90,             | ક્રદક       |
| १४४९            |                          | 299                            | १४४८   | जिनहंस स्०      | 90          |
| 884E            | ,,                       | ६१५                            | १५६०   | 3)              | ध्रप्रक     |
| १४६६            | "<br>जिनवर्द्धन सूठ      | ५८३ २ २                        | १५६३   | 99              | २८६         |
| 3688            | जिनभद्र स्०              | ' ४६५                          | १५६५   | 19              | ,१८७        |
| १४८४ •          |                          |                                | १५६८   | 57              | 8\$613\$\$  |
| १४६५            | 11                       | <b>१</b> १ <sup>6</sup><br>२७५ | १५७६ : | 99              | ં           |
| \$8£3<br>\$06\$ | <b>33</b>                | . 404                          | १५७६   | 79              | पहुँप '     |
|                 | 3,                       | <b>E</b> 20                    | १६५६   | जिनचन्द्र सू०   | 950         |
| १५०३            | 17                       |                                | १६५७   | 23              | 83          |
| १५०४            | 19                       | 950                            | १६६१   | ,,              | ५२३         |
| १५००            | 27                       | २१४।४७३।७६७                    | १६६६   | . 29            | 955         |
| १५८६            | <b>&gt;</b> ?            | ५०६।७३२।७३३                    | १६६८   | 37              | 934         |
| <b>१५११</b>     | "                        | १२१                            | 9555   | o <sup>15</sup> | , -363      |
| १५१२            | 53                       | 268                            | १६७६   | जिनरत स्॰       | 989         |
| १५१५            | ))                       | १२६।७५६                        | 9899   | ्र जिनराज सू    | 99१।१८५।१८९ |
|                 | जिनचन्द्र स्०            | 9.5                            | १६८३   | 99              |             |
| १५१७            | ))<br>0 - <b>D</b> . 9 / | प्यूर्द<br>राज्या वर्षा        | ,      | उ० अभयधर्म 📑    | ी, २०१      |
| १५१६            |                          | इं १२१५१२१७।४१६                | 130    |                 | १७६         |
| १५२८            | <b>?</b> ;               | २१८। ६१०                       | १६८८   | 59              | 100         |
| १५२८            | 29                       | 96                             | १६६०   | जिनराज स्०      | )           |
| १५३२            | 22 %                     | १०७                            | ,      | उ० कमल ल        | >           |
| .१५३४           | 21                       | 884                            |        | पं0 लब्धकीर्त   | त १६०       |
| १५३५            | 23                       | ५६२                            | >      | , यं राजहंस     | 1           |
|                 |                          |                                |        |                 |             |

|               |                    |                |               |                         | C            |
|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| संवत्         | নাম .              | लेखांक         | संवत्         | नाम                     | लेखांक       |
| १८२१          | जिनलाभ स्०         | \$00           | १५२७          | <b>99</b> .             | १८।५२        |
| <b>६८</b> ८८  | जिनचन्द्र स्०      |                | १५२८          | <b>59</b> ·             | ६६२          |
|               | वां० अमृतधर्म }    | 84             | १५३१          | <b>35</b> .             | २८४          |
|               | वा० क्षमाकल्याण    |                | १५५१          | ,9                      | 848          |
| <b>368</b> 6  | जिनचन्द्र स्       | हैर्दशहेरुर    | १५२४          | उ० कमलसंयम              | રંપહ         |
| १८४६          | 32                 | 345            | १५२७          | 9:                      | २५६          |
| १८५६          | 99                 | १३८।१४४        | १५६२          | जिनतिलंक स्० पट्टे      | )            |
| 6500          | जिनहर्ष सुंव       | 336            |               | जिनराज स्               | <b>8</b> १८  |
| १८६१          | 99 .               | ६३             |               | श्रीभिः                 | 1            |
| १८७१          | 9.7                | टबापरक         | १५६६          | जिनचंद्र स्             | २६ ०१५२४     |
| १८७४          | 59                 | र्दशारदंशापर्  | १५६७          |                         | ų į į        |
| १८८५          | 25                 | १६६            |               | "<br>जिनरेंत्र स्       | १६२          |
| १८७१          | ,,                 | रवशहर्षात्रक्ष | १५७१          | आचार्या सिंह सू०        | ्रद <u>्</u> |
| 9800          | जिनसीभाग्य सू॰     | १२।३०६         | १६६€          | रत्नतिलक सू०            | . 944        |
| ₹63₹          | »                  |                | १६८६          | धाः लब्धिसेन गणि        | १६६।२७२      |
|               | यं॰ हीराचंद        | \$33           |               | कल्याणकीर्त्त           | ,            |
| १९०४          | जिनसीभाग्य स्०     | ५६ं६           | 8908          |                         | २४५          |
| १८०७          | 99                 | १४९            | 9960          | जिनरंग स्र              | २०५          |
| १७१०          | 57                 | 389            | 9889          | 39                      | / २०२        |
| e ¥3 \$       | जिनकी ति स्        | ३६५            | ,,            | वा भुवनचंद्र            | २०३          |
| १५०४          | वा० शुभरे लगणि     | १७१।२३६।       | १८०३          | जिनकीर्त्ति स्० 👔       |              |
| 100           |                    | mt-floor       |               | करमबन्द                 | £ <b>3</b>   |
| 3 12          | er de man rea ford | <b>२५६/२७०</b> |               | हरखचन्द                 |              |
| 8888          |                    | 990            |               | प्रतापसी                |              |
| १८५७          | उ० हीरधर्मगणि      | <b>ं</b> ३२५   | १८२१          | महेंद्रसागर सू          | ६ंड          |
| १५१५          | जिनसुन्दर स्       | 820            | १८४६          | रूपविजय                 | २०६          |
| १५१६          | 57                 | . ४८२          | १८७६          | ं उ॰ रत्नसुन्द्रस्मण्डि | έć           |
| <b>१</b> 48 ह | जिनहर्ष स्०        | 841841         | १८ <b>७</b> ३ | कीर्स्युद्यगणि          | 860          |
|               |                    | १९६।२८१।४१८    | 7003          | નાાત્યું વવચા અ         | 200          |

| ,<br>संवत् | नाम                    | लेखांक       | संवत् | नाम                                     | लेखांक              |
|------------|------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|
| १८८८       | जिनअंक्षय सु॰ पष्टे )  |              | १५०३  | जरपह्लीयगच्छ                            | } 386               |
|            | जिनचन्द्रं स्॰         | ३४३          |       | उद्यचन्द्र स्०                          | 9                   |
| 9583       | जिनमहेंद्र स्र         | २००।३४५      | १५३२  | सागरनंद स्०                             | ५८३:                |
|            | कुशलचन्द्रगणि ∫        |              |       | तपा गच्छ।                               |                     |
| १५००       | जिननंदिवर्जन स्०       | २४२।२४३।     | १४७५  | सोमसुंदर स्व                            | १३१                 |
|            | वा० विनयविजय शिष्य     | २६३-२६९      | १४६५  | 33                                      | <b>८३</b> ६         |
|            | पं० कीर्त्युंदय        |              | १४८६  | ,,                                      | 8\$8                |
| <i>६</i>   | जिनमहेन्द्र स्ः २४     | ४.२६८।६३४    | १४१६  | "                                       | 900                 |
| १६१२       | . 99                   | 3\$\$        |       |                                         | ५५३।१०३             |
| 3,         | मु॰ मोहनचन्द्र         | ६४६          | १४१६  | ''<br>रत्नसिंह सुं                      | £99                 |
| १६२६       | जिनकल्याण स्           | ५२८          | 1850  | -                                       | ξę                  |
| १९७२       | जिनरत स्०              | ५२७          | 9888  | 12                                      | •                   |
|            | चन्द्र गच्छ।           |              | 6855  | भुवनसुंदर सू॰                           | £98-£9 <u>¢</u>     |
| १२३६       | पूर्णभद्र स्र          | 333          | १४८५  | हेमहंस स्०                              | 486                 |
| 1.4        | चंद्रप्रभाचार्य गच्छ । |              | 9880  | 9,                                      | 33                  |
|            |                        |              | १५३९  | 11                                      | ६२२                 |
| १९६०       |                        | ४५६          | १५०६  | मुनिसुन्दर सूक                          | 908                 |
|            | वित्रवाल गच्छ।         |              | १५०३  | जयचन्द्र स्१                            | ई प्रकार् ५६        |
| १५०६       | मुनितिलक स्            | , २१३        | १५०४  | 39                                      | <b>६</b> ,२१        |
| १५०८       | 99                     | 299          | १५०ड  | उदयतंदि स्०                             | , दुवर              |
| १५१इ       | दीणाकर सूंश            | १०१          | ,,,   | रत्नशेखर स्०                            | 896                 |
| १५२७       | सोमकी सिं स्ट          | y३२          | १५१०  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>४।२६।७७</b> ५    |
| १५४८       | सोमदेव स्०             | Ęøų          | १५१२) | 9 9                                     | ४३५                 |
| १६८६       | रत्नचंद स्०            | , ,          | 948.3 | <b>,,</b>                               |                     |
| 24-4       | वार तिलकचंद्रमु०       | c £ 3        | १५१४  | 37                                      | २७१।७४२             |
|            |                        |              | १५१५  | 37                                      | ४०।५ <b>७</b> ३।६२६ |
|            | चैत्र गच्छ ।           | 1            | १५१६  | 99                                      | ३९२                 |
| , १३३३     | अजितहेच स्रे           | <b>हरू</b> प |       | रत्नसिंह सू                             | 38                  |
| 8286       | गुणाकर स्०             | <b>८</b> ८५  | १५१३  | Carried M.                              |                     |

| संवत्        | नाम             | लेखां <b>क</b>     | संवत् | नाम             | लेखांक ।               |
|--------------|-----------------|--------------------|-------|-----------------|------------------------|
| १५१२         | विजयतिलक स्०    | पट्टे              | १५३६  | 9,              | ४२०                    |
|              | विजयधर्म स्०    | 8969               | १५४६  | 99              | 330                    |
| १५१७         | लक्ष्मीसागर स्० | २८०।४८३            | १५५१  | 9,              | 9:5                    |
| ३५१६         | 99              | <b>हाई३५</b>       | १५४५  | सोमरत्न सू०     | 880                    |
| १५२१         | 99              | <b>४४४।५३५</b>     | 8 #30 | 3'              | 858                    |
| १५२२         | 91              | 468                | १५५२  | सोमसुन्दर सू०   | )                      |
| <b>१५२</b> ३ | <b>3</b> 9      | 18                 |       | इन्द्रनन्दि सू० | 300                    |
| १५२४         | 99 १०५१         | २०६।२८३।५६०        |       | कमलकलश सू०      | 1                      |
| १५२५         | 31              | ४५४।६२४            | १५५३  | हेमविमल सू०     | 1 94                   |
| १५२७         | 90              | ३९८।७३६            |       | कमलकलश सूर      | )                      |
| १५२६         | 99              | ६६३                | १६०३  | कमलकलश सू०      | £88 ·                  |
| १५३०         | 39              | <b>७</b> ०१४८५१६२४ | १५५६  | ह्मिविमल सू०    | 400                    |
| ~ १५३२       | 29              | 999                | १५६४  | 23              | 98                     |
| १५३३         | 99              | 4८।३६६             | १५६६  | 2,9             | २७१                    |
| १५३४         | 75              | ३६।५३              | 9839  | 73              | ÉRE                    |
| १५३५         | 92,             | 490                | १५७६  | "               | 1                      |
| १५३६         | 2,9             | <b>३</b> इ।४४६     |       | यं० अनंतहंसगणि  | 5 688                  |
| १५३9         | 91              | 828                | १५७०  | वनरत सू०        | ५४३                    |
| 3,68c        |                 | २५२                | १५७६  | सौभाग्यसागर सू  | २६३                    |
| <b>१५१</b> ७ | हेमसमुद्र स्०   | 960                | १५७६  | राजरत सू०       | २,७४                   |
| १५२१         | ,, 1            | 883                | १५८२  | वनरत सू०        | ६१८                    |
| 9,           | सोमदेव स्०      | 888                | १६०३  | विशालसोम सू०    | र्ध्य                  |
| 55 JA        | ् इदयवल्लम स्०  | पर्ह               | 99    | विजयदान सू०     | १४६-१४८                |
| १५२७         | जिनरत सू०       | 6436               | १६१२  | <b>93</b> 1 .   | ६५०                    |
| इ५३२         | . 19            | ७५५                | १६११  | हीरविजय सू०     | ७१३                    |
| १५२८         | भ्रेमसुन्दर सू० | ७५३                | १६२३  | <b>"</b>        | 679                    |
| . १५३०       | विजयरत सू०      | ६५३                | १६२८  | <b>"</b>        | <b>\$88</b> c          |
| ९५३२         | च्दयसागर सू॰    | ६६३                | १६३०  | 92.             | <b>२</b> शल्दश्रात्स्य |

| संवत् | नाम               | लेखांक          | संवत्  | नाम                | लेखांक          |
|-------|-------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| १६३४  | हीरविजय सु०       | १२४             | १६८१   | जयसागर गणि         | ६०४।६९१         |
| १६३८  | "                 | , <b>É</b> 0 kg | १६८४   | विजयसिंह स्ं०      | 303             |
| १६ंधध | 23                | हर्वाहरू        | १६८६   | 95                 | <b>८३</b> ८।८५६ |
| १६४०  | 99                | ७१४             | १६८७   | 9,                 | ८५५             |
| १६ं११ | विजयसेन स्० शि०   | )               | १६८८   | 99                 | 462             |
| .,,,  | धर्मविजयगणि. }    | \$ 993          | १६६३   | 33                 | ' ६५६           |
| १ई४३  | विजयसेन सु०       | <b>२२३</b> ।५०४ | १६६९   | ,9                 | ११४             |
| १६५२  | 99                | 860             | १७०१   | 59                 | २७५।५०६         |
| १६५३  | 5,                | 962             | १९६२   | चन्द्रकुशल गणि     | ३३४             |
| १६६७  | 59                | १२०             | १७६५   | विजयरत स्          | - ६४३           |
| १६८६  | 9,                | ८२६।८२७         | १७७१   | ,, )               |                 |
| १६५३  | विनयसुन्दर गणि    | ૭૫૨             |        | जयविजय गणि         | 300             |
| १६५८  | कत्याणविजय गणि    | 993             | १८०१   | सुमतिचन्द्र गणि    | ,<br>ई४४        |
| १६६६  | वा० लब्धिसा० उदयस |                 | १८३८   | वीरविजय सू०        | १३६             |
| 1144  | सहजसा० जयसा०      | \$65            | १८४४   | विजयितिनेंद्र सू०  | 38,             |
| १६६८  | विजयसेन सू० )     | t.              | १८७३   | 99                 | )               |
| • , , | विजयदेव स्        | ७२५             | 1 (-02 | पं० मोहनविजय       | <b>}</b>        |
| १६७४  | विजयदेव स्०       | ५८१।८५३         | १६०३   | पं० रूपविजय गणि    | 988             |
| ९६७७  | ,,,               | 8431940         | 8585   | विजयराज स्॰        |                 |
|       |                   | ७५४।७८४         | 1      |                    | 7               |
| १६८३  | 99                | 18210041806     |        | कुतुवपुरा गच्छ।    | , ,             |
| १६८४  | 22                | 203             |        | ,[ तपा ]           |                 |
| १६८५  | 19                | EER             | १५६६   | इन्द्रनन्दि सू०    | 385             |
| १६८६  | · ·               | दिपाटरहाट३७     | 94.518 | प्रमोदसुन्दर सृ०   | ८५०।८५१         |
| १६८९  | 1)                | <b>५४३।७५</b> ६ |        | सौभाग्यनिन्द् सूर् | , 48            |
| १६६४  |                   | १३०।६६६।६७०     | 500 6  |                    | 70              |
| 9900  | "                 | 9921424         |        | तावकीय गच्छ।       |                 |
| १,७०३ | ,,                | 498             | १५०५   | शांति सू0          | 229             |
|       | S                 | -1-             |        |                    | ,               |

| संवत्        | नाम               | <b>टेखां</b> क   | संवत्    | नाम               | लेखांक        |
|--------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|
|              | त्रिभविया गच्छ।   |                  | १४८३     | सिंहदत्त सू०      | ५२१           |
| १ध२०         | धर्मदेव सू० सं०   | )                | १५१%     | , विनयप्रभ सू०    | . ૪૮૧         |
| 1-1-         | धर्मरत स्०        | <b>४२७</b>       | १५१७     | गुणदेव सू०        | 4,20          |
|              | देवानंदित गच्छ।   |                  | १५२७     | सोमग्त सू०        | E ? 6         |
| १३०३         | सिंहदत्त सूठ      |                  | १५७२     | गुणवर्द्धन सू०    | · <b>£</b> 99 |
| 1404         | धर्मघोष गच्छ ।    | 4=0              |          | नाणकीय गच्छ।      |               |
|              |                   |                  | १२३५     | ्शांति स्०        | ८६ै२          |
| \$80€        | सागरचन्द्र सु०    | 308              | १३२३     | धनेश्वर स्०       | . 802         |
| 4845         | मलयचन्द्र सू०     | <b>60</b> \$.    |          | वीरचन्द्र स्?     | ८६६           |
| 3848         | "<br>यदाशेखर सू०  | ४२८।४ <b>६</b> ६ |          | नाणवाल गच्छ।      |               |
| १४८२<br>१४६२ | 19                | ५५२              | १५३६     | धनेश्वर सु?       | , 806         |
| 33           | महेंद्र सू०       | 405              |          | निगमा विभावक गच्छ |               |
| १५०३ ः       | विजयनरेंद्र सूठ   | ५८७              | १५५६     | इन्द्रनंदि स्०    | ಕಂಸಿ          |
| عِنهُوني .   | साधुरत सू॰        | 99               | 1236     |                   |               |
| १५१७         | **                | 4                | <b>.</b> | पांल्लवाल गच्छ ।  |               |
| १५०७         | पद्मसिंह सू०      | 898              | १५०८     | (                 | 499           |
| र्परह        | महेंद्र सू०       | £39              | १५१३     | यश सु०            | ५३३           |
| रपुरह        | यद्मानन्द सू०     | ७9ई              | १५२८     | नभ सू०            | 43.8          |
| १५३३         |                   | ७३७              | १५५८     | उजीयण सु॰         | ६७१           |
| १५५५         | युण्यवर्द्धन सू०  | ४६२              | १६६८     |                   | ७२४           |
| १५५२         | c<br>>9 -         | ११०              | ५६९८     |                   | ७२ई           |
| १५५८         | "                 | ६०२              |          | पवीयं गच्छ ।      |               |
| १५५६         | नंदिवर्द्धन सूर्व | , ५६५            | 6400     | यशोदेव स्०        | 885           |
| 6.500        | उद्यप्रभ सू०      | ्ं ३८            |          | पार्श्वनाय गच्छ।  |               |
| 1960         | नयबंद्र सू०       | ्रेश्ह           | 9968     | •••               | 398           |
|              | नागेंद्र गच्छ ।   |                  | १८२१     | ***               | 43            |
| 8066         | 000               | 982              | १८३०     | जिनहर्ष सू०       |               |
| ₹88€         | रत्तप्रभ सू०      | 323              | 27       | . भानुचन्द्र सूर् | ं हैं।        |

| संवत्  | नाम              | लेखांक              | संवत् | नाम             | <b>लेखांक</b>   |
|--------|------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
|        | पिष्पल गच्छ।     |                     | ११८%  | यशोभद्र सू०     | 908             |
| १२०६   | विजयसिंह स्०     | 488                 | 3888  | बुद्धिसागर स्०  | ५७२             |
| १४६५   | वीरप्रभ स्॰      | ,,                  | १४४६  | हेमतिलक स्      | <b>ए</b> ईट     |
| १४६१   | उदयदेव स्०       | 830                 | 3888  | उदयानंद स्०     | 24              |
| १५१३   | गुणरत स्०        | 506                 | १५११  | विमल स्०        | 999             |
| १५३ई   | अमरचन्द्र स्॰    | R A                 | १५१७  | उद्यप्रम स्०    | 466             |
| 2994   | धर्मप्रभ स्०     | है हार्             | १५१६  | चीर स्०         | <b>४०४</b> ।६६३ |
| ·      | पूर्णिमा गच्छ।   |                     | १५२०  | शीलगुण स्०      | ४२२             |
| १४७६   | जिनवहाम स्       | 2                   | १५६६  | गुणसुन्दर स्०   | 885             |
| १५११   | जयचंद्र सू०      | ६<br>६६२            |       | भावडार गच्छ।    |                 |
| १५१५   | 12               | <b>ई</b> २ <b>८</b> | 1888  | वीर सू०         | <b>६१६</b>      |
| 59     | महितिलक सू०      | ४:३                 | १५३२  | भाषदेव स्०      | , 682           |
| १५१६   | साधुरत स्०       | 4486                | 1,1,1 |                 | ,               |
| १५१६   | जयभद्र सू०       | 8३                  |       | भिन्नमाल गच्छ।  |                 |
| १५२२   | विजयचन्द्र स्०   | ७२                  | १५    | •••             | ८१६             |
| १५२८   | "                | 34                  | 1     | मलधारि गच्छ।    |                 |
| १५२७   | साधुसुन्दर स्०   | 9ई८                 | १२५७  | देवनंद सू०      | <b>E</b> 8      |
| १५३२   | 59               | प्रदेश              | 1396  | तिलक स्०        | <b>£</b> \$8    |
| १५३१   | पुण्यरत स्०      | स्दर्               | १४८५  | विद्यासागर सू॰  | ४०६             |
| १५६३   | •••              | 484                 | १५१२  | गुणसुन्दर स्०   | ,809            |
| 9499   | मुनिचन्द्र स्०   | १३२                 | १५४६  | गुणकीर्चि स्०   | 863             |
| १५६८   | विनयचन्द्र स्०   | ई.॰४                | १५५३  | /श्री स्०       | <b>४</b> र४     |
| १६००   | मुनिरत्न स्०     | eqeq                | १५५=  | लक्ष्मीसागर स्० | <b>E8</b> <     |
|        | प्रभाकर गच्छ।    |                     | १५७)  | 92              | <b>७७</b> ६     |
| र्ग वर | ळक्ष्मीसागर स्०  | <b>३</b> ६४         |       | महाहडीय गर्छ।   |                 |
|        | ब्रह्माणीय गच्छ। |                     | 2409  | नयकीर्त्ति स्०  | ६२२             |
| ११४४   |                  | ८११                 | १५५६  | मतिसुन्दर स्०   | પ્રદર્દ         |
| 7,1    | - ·              |                     |       |                 |                 |

| संवत्        | नाम                 | लेखांक    | संवत् | नाम             | लेखांक            |
|--------------|---------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|
|              | महुकर गच्छ।         |           |       | विधिपक्ष गच्छ।  |                   |
| १५२९         | धनप्रभ स्०          | ६६५       | १५०५  | जयकेशर स्०      | ÉVE               |
|              | यशसूरि गच्छ।        |           |       | वृद्धपोसल गच्छ। | , -               |
| १२४२         | ***                 | पुट्र     | १८८१  | आनंदसोम स्०     | हृद्ध             |
|              | सद्रपल्लीय गच्छ।    |           |       | वृहद् गच्छ।     |                   |
| १४५४         | देवसुन्दर स्०       | 8६१       | १२१५  |                 | <b>ंट३३।८३</b> ४  |
| १५०१         | सोमसुन्दर सू०       | 689       | १२६०  | शांतिप्रभ स्    | ७०२               |
| १५१६         | 22                  | १२२       | १३९६  | जयमङ्गल स्१     | <b>६८३।६८</b> ८ - |
| <b>१५२</b> ५ | 99                  | 938       | १४३३  | विनयचंद्र स्०   | 646               |
| १५३२         | गुणसुन्दर स्०       | 304       | १४३८२ | अमरप्रभ स्०     | 3,8               |
| \$48:        | उ० गुणप्रभ          | 408       | १४८६  | प्रभ स्०        | २७४ ं             |
| १६८५ ्       | भावतिलक स्०         | ४६७       | ९४६३  | हेमचन्द्र स्०   | ६१७               |
|              | लुंपक गच्छ।         | ٠         | १५०८  | महेंद्र स्०     | हंदर .            |
| 0.007        |                     |           | १५११  | रताकर स्०       | २३                |
| १६२५         | उ० सागरचंद्र गणि    | १४८।१५०   | १५१७  | महेन्द्र स्॰    | 448               |
| १६३१         | अजयराज सू०          | १८४।२०७   |       | सरवाल गच्छ।     |                   |
| و دورود      | nacia e             | २३५       | 9990  | •••             | १                 |
| 6633         | अमृतचंद्र सू०       | १६८।१६७   | १११०  |                 | ,                 |
|              | विजय गच्छ।          |           |       | संडेरक गच्छ।    |                   |
| १९४८         | सुमितसागर स्०       | 935       | १२१८  | ***             | ८३७               |
| 9838         | शांतिसागर स्र       | १६७।३४६   | १३५०  | सुमित स्रि      | 398               |
|              | ३५८:३५४।३५६         | ३६० ३६२   | 398   | ),              | <b>४</b> १५       |
|              | <b>३६४।३६६।३</b> ६८ | £ ?       | र्थप० | शांति स्०       | 943               |
| ٠            | ३७६।३७८।३८०।        | १३८२ १००० | 1388  | सुमति सू०       | 946               |
|              | विद्याधर गच्छ।      | 1         | १४७२  | शांति सू०       | <b>ક</b> ર્દ્દ ક  |
| 9858         | उदयदेव स्०          | ccé       | १४८३  | 53              | 8ई८               |
| १५३४         | हेमप्रभ स्र०        | 236       | १४८६  | ,9              | 386               |

| संवत्        | नाम                   | <b>लेखां</b> क | िजनके | गच्छोंके नाम नहीं।  | क्रिकं हैं।  |
|--------------|-----------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| ३५० ह        | 99                    | १५११२७८        | संवत् |                     |              |
| १'५१३        | ईश्वर सू०             | 988            |       | नाम                 | नं०          |
| १५३२         | सालि ( शांति ? ) सू   | 0 250          | ६६६   | बलभद्र स्व          | 686          |
| १५३४         | शांति सू०             | . ७५१          | १०११  | देवदत्त सू०         | १३४          |
| १५५५         | 31                    | ८२४            | १०५३  | शांतिभद्र स्ट       | 232          |
| १५५९         | 59                    | . ५६४          | 8888  | पेन्द्रदेव स्०      | 383          |
| <b>१५</b> ६३ | "                     | ६ं६२           | ११४६  | जिनचन्द्र स्र       | ८८१          |
| १५६५         | ,,                    | ५६६            | ११५०  | महेश्वराचार्य       | ३८७          |
| १५७२         | "                     | £98            | १२०३  | महंत स्१            | ૮૮૫          |
| १५७६         | साल सूठ               | 190            | १२३०  | आनन्द सू०           | ८१२।८9३      |
| १५७९         | ईश्वर सू०             | ८५२            | १२३१  | नेमिचन्द्र स्०      | ६१२          |
| १६०३         | शांति सू०             | ६७८            | १६३४  | देव सू०             | 97८          |
| १६४१         | ् उ० नयसुन्दर प०      | 9              | १२३६  | बुद्धिसागर          | ६०६          |
| 6950         | देवसुन्दर सूरि        | 9१५            | १२५१  | सुमति स्०           | 362          |
| a5 °         | जिनसुंदर स्           | ७१६            | १२५७  | महेण्ठीराचार्य      | ठ°ट .        |
|              | सागर गच्छ।            |                | १२६८  | रामचन्द्राचार्य     | 288          |
| १८२०         | अमृतचन्द्र स्०        | 3.60           | 3358  | पूर्णचन्द्रोपाध्याय | ८६३          |
| १६०३         | शांतिसागर स्०         | ३०४            | १३१४  | चन्द्र स्०          | ६८६          |
| १६३५         |                       | ५६।७           | १३१८  | भावदेव सू०          | 4.91         |
|              | "<br>सिद्धानित गच्छ । | ५२६            | १३६८  | धर्मदेव सू०         | ६८३          |
| a. 6.        |                       |                | १३७३  | मणिभद्र             | , , , , , ,  |
| १५६५         | देवसुन्दर स्०         | .५६७           | १३७५  | हेमप्रभ सू०         | 83           |
|              | हुंबड गच्छ।           |                | 3059  | , महेन्द्र सूरि     | 484          |
| १५३०         | सिंघद्त्त सु०         |                | १३८७  | महातिलक सू०         | £66          |
|              | व्० शीलकुंतर ग्०      | Ęų             | १४२२  | सूर्यभ सू०          | <b>स्</b> २६ |
|              |                       |                | १४२३  | उदयानन्द सूं        | <b>६</b> २४  |
|              |                       |                | १४३३  | गुणभद्र सू०         | 84,8         |
| ,            |                       |                | १४३८  | किनराज सू०          | २ <b>१</b> १ |
| ,            | 200                   |                | १४६३  | नयप्रभ सू०          | ६८०          |

| संवत्    | नाम                 | नं०       | संवत्  | नाम                   | नं॰         |
|----------|---------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|
| १४७१     | विजयप्रभ स्र्       | ६६        | १५३४   | श्री स्०              | CP7         |
| 1860     | विद्यासागर सू॰      | ५८४       | १५४०   | साधुरत स्०            | ર્8ક્       |
| १४८१     | सोमसुन्दर सु०       | - ५४६     | १५४७   | श्री स्व              | पहेंड्      |
| १४८१     | पद्मशेखर सू०        | ५४७       | १५४८   | भ॰ हेमचन्द्र सू॰      | 888         |
| १४८२     | सुविष्रभ स्०        |           | १५५६   | श्री स्०              | 653         |
| foct     | वीरभद्र स्०         | 860       | १५६२   | साधुसुन्दरं सू०       | 8५८         |
| F        |                     | 81.0      | १५६३   | श्री स्०              | २५          |
| १४८६     | हेमहंस सू॰          | ६५८       | १५८०   | सुमतिरत्न सू०         | 686         |
| १४८६     | नरसिंह सू०          | ६७१       | १५८६   | सुविहित सू०           | 800         |
| १८६      | रत्नप्रभ स्०        | 890       | १६०५   | जिनभद्र सू०           | ५१२         |
| \$8£0    | हेमहंस स्र          | ४२ल       | १६१५   | तेजरत सू०             | १६          |
| १४७६     | नयचन्द्र सूर        | 525,      | . १६४५ | कनकविजय ग०            | 868,        |
| १५०१ .   | श्री स्०            | . ५६५     | 9900   | शुभकोर्ति             | २७          |
| १५०७     | श्री सूर            | ५३२.      | १७०२   | जिनचन्द्र सू०         | 239         |
| १५०३     | नयचन्द्र स्०        | 63        | १७१०   | विजयानन्द सू० 💃       | 94          |
| १५१३     | श्री स्०            | ३८३       | १७२१   | भ० हीरविजय सूठ        | <b>८५</b> 8 |
| १५१४     | सर्वानन्द स्०       | १०२       | १७६६   | कुशविजय               | ८५५         |
| 37668    | रत्नशेखर सूर्       | . દ્દેષ્ઠ | १७७१   | विजयऋदि सू॰           | ३६३         |
| _        | वाः मोदराज गणि      | ६३१       | १९८०   | कर्पूर विजय ग०        | 65          |
| १५१६     | दयारत               | ६१३       | १८४१   | श्रोतुन्दर सृ०        | ६१३         |
| १५१७ .   |                     |           | 9686   | अमृतधर्म े            | २४६         |
| रूप१८    | पद्मानन्द् सू०      | १७५       | 9686   | अमृतधर्म वाचनाचार्य   | ३०५         |
| १५१६     | उद्यवल्लमे प्र०     | र्द ६१    | १८८३   | विजयंजिनेन्द्र सू०    | 9ईई         |
| १५२०     | भ० विजयकीर्त्ति सू० | 3.986     | १८८७   | वा० चारित्रनंदि गणि   | ३४१         |
| \$456 1. | सुविहित स्०         | 11008     |        | जिनचन्द्र स्०         | <b>३४२</b>  |
| १५२६     | साधुमुन्दर स्०      | ११२५      | 9225   | वार्श्वारित्रनन्दन गर | <b>४३५</b>  |
| १५२७     | श्री स्०            | .१५२      | 6228   | पार चारित्रगप्र गर    |             |
| १५२७     | भावदेव स्र          | . ५६१     | . 99   | 99                    | ४३६         |

| संवत्        | नाम              | लेखांक  | संवत्                     |         | नाम                                     | लेखांक      |
|--------------|------------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 99           | जिनमहेंद्र सृ०   | 880     | मूलसंघ [ स्ररस्वती गच्छ ] |         |                                         |             |
| 8 8 90       | 33               | 3391839 | १५२३                      |         | भ० विद्यानित्                           | \$26        |
| <b>१</b> ६२३ | अमृतचन्द्र सू०   | 49      | १५२४                      |         | भ० विमलकीर्ति                           | भूद०        |
| ,,           | वा॰ सदालाभ       | 88      | १५२५                      |         | विमलेन्द्रकीर्ति                        | ÉEE         |
| १ए२४         | सागरचन्द्र ग॰    | ३७३     | १६०४                      |         | भ० देवेन्द्रकीर्ति                      | ३२५         |
| 55           | उ० सदालाभ ग०     | १७७     | १६०८                      |         | भ० शुभचन्द्र                            | ५०२         |
| १६३०         | सागरचन्द्र ग०    | १९१     | १६३८                      |         | मं० मेरकीर्ति                           | २२१         |
| १६३५         | मुनिपयजय         | १८२।१८३ | १६६०                      |         | विर्दकीर्ति                             | 848         |
| 3539         | जिनमुक्ति सू०    |         | १६६६                      | 500     | ***                                     | 945         |
|              | दालचंद गणि       | २३३     | १७००                      | •••     | •••                                     | पुरुष       |
| १६५६         | जिनचन्द्र सू०    | १६३     | १९११                      | * 9 9   | ***                                     | <b>£80</b>  |
|              | मूलसंघ ।         |         | १७४६                      | ***     | ***                                     | ' ६४२       |
|              |                  | 244     | 9840                      |         | कनककीर्ति                               | , २३४       |
| 3,559        | गुणभद्र सू०      | 366     | मूलसंघ-नन्दिसंघ।          |         |                                         |             |
| १२४६         | जिनचंद्र देव भ०  | ३२३     | 9850                      | 6       | भ॰ सकलकीर्ति                            | ५५१         |
| १५०३         | देवकीर्ति        | २७६     | मूलसंघ-काष्ठासंघ।         |         |                                         |             |
| १५०४         | जिनचन्द्र सू०    | ४७२     | १९३४                      | el,     | त्रिभुवनकीर्ति                          | ६४१         |
| १५३५         | विद्यानन्द       | २८६     | १७२०                      |         |                                         | 401         |
| ,,           | भ० ज्ञानभूषण     | 820     |                           |         | काष्टासंघ।                              |             |
| 22           | 29               | ५ए३     | १३ .                      | • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 498         |
| १५३८         | ***              | • १५३   |                           | काष्ठाः | संच [माधुर गच्छ                         |             |
| >5           |                  | 7       | १९३२                      |         | भ० रूपचन्द्र                            | <b>3</b> 35 |
| 6485         | भ० जिनचन्द्र देव |         | १८८१                      |         | जगत्कीतिं भ०                            | 284         |
| १५४६         | भ० जिनचन्द्रदेव  | 30      | १६१०                      |         | राजेन्द्रकीर्त्ति देव                   | 329         |
| bidE         |                  | 063     |                           |         |                                         |             |
| १६२७         | सुमितकीर्ति सू०  | ६३१     |                           |         |                                         |             |
| १६८३         | भ० रत्नचन्द्र    | }       |                           |         |                                         |             |
| 4.           | जयकीर्ति उ० ै    | } १५१   |                           |         |                                         |             |







PK 5009 N3 1918 v.1 Nahar, Puran Chand Jaina lekha samgraha



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

